# सूचीपव।

| विषय ।                                          |              |               |              | <b>48</b>  |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| ४६ - भंगेज भीर फ़रासीसियों की पहिली स           | ाडा <b>ई</b> | •••           | •••          | 1          |
| ue लाइव, भारत में खंग्रेज़ी राज की नेव          |              | •••           | •••          | ŧ          |
| ४८ वे कहील कलकता                                |              |               | • • •        | 6          |
| ४६-पनासी का युद्ध                               |              | •••           | •••          | <b>१</b> १ |
| प्र• — फ़रासीसियों की पूर्ण भवगति               | ***          | •••           | ***          | ₹ =        |
| ४१—मीर जाफ़र                                    |              | •••           | •••          | 7 9        |
| <b>५</b> २—मीर कासिस                            | ,,,          |               | ***          | १८         |
| <b>५</b> ३—लार्ड लाइव                           | •••          |               | •••          | 2 %        |
| ५४ परसदणार प्रवदाती                             | •••          |               | ***          | २५         |
| ५५—सुगलराव्य का भन                              |              | • • • •       | •••          | २८         |
| ४.६-—हेटर भ <b>ली</b>                           | •••          |               | •••          | ₹ 0        |
| ५०-वारेन इंस्ट्रिस्-साइव के पीछे वंगारी         | ते का गवर्नर | •••           | •••          | ខុម        |
| ४ वारेन इंस्टिइस्, पहिला गवर्नर जनरस            | •••          | ·             | •••          | 0.5        |
| ५८ मरहर्वे की पहली लड़ाई                        |              | 3             | ٠            | ₹₹         |
| '६०—मैसूर की दूसरी लडाई                         | •••          | •••           | •••          | 8.5        |
| ६१प्रवत्धकारियौ सभा                             | •••          | ***           | •••          | មង្        |
| <्र─चार्डं कानेवालिस, दूसरा गवर्नर जनरर         | <b>न</b>     | •••           | •••          | 8 7        |
| <b>६६</b> —सर जान गोर, तीसरा गवर्नर जनरल        |              | ***           | ***          | 8 E        |
| ५४ - मार्किस देलजली, चौषा गवर्गर जनरल           | ***          | •••           |              | કર         |
| <प्-मार्किस पेलज् <b>ली ( छत्तरा</b> ई )        | •••          | •••           | ***          | <b>K</b> 8 |
| ६६ — मार्कि स देखज़ली (समाप्ति)                 | •••          | ***           | •••          | ¥=         |
| < - लार्ड कर्नवालिम्, पांचवां गवर्नर जनरह       | त, सर जान वा | रली, लार्ड मि | रही,         |            |
| छठा गैवनर ननरल                                  | •••          | •••           | ***          | ६२         |
| ६८बार्ड इंस्ट्रिस्, सातवां गवर्नर जनरख          | •••          | •••           | •••          | ₹ %        |
| <b>६८</b> —लार्ड हिम्हिइस् ( समाप्ति )          | ***          | • • • • •     | •••          | દ્રંસ      |
|                                                 | *** 7        | •••           | ,            | 07         |
| ot—लार्ड विलियम वेगिटंक, नयां गवर्नर का         | नरख          | •••           | ***          | 00         |
| 0२ - लाई विलियम विणिटं क - सर चार्लस् मे        | टिकाफ कायसर् | काम् गवर्नर व | <b>ामर</b> ल | 95         |
| <ul><li>च्याङ आक्लिंड, दसवी गवनर जनरल</li></ul> |              |               | •••          | ۲ą         |
| ७४ - लार्ड एलेनवरा, ग्यारहवां गर्वनैर ननरः      |              | •••           | •••          | ۳ų         |
| ०५—मार्ट इन्हिंग, बारएवां गवर्नर लगरल           |              | •••           | ,            | କ୍ଷ        |
| ०६—षार्ड दलहीजी, तिरएवां गवर्नर जनरख            | •••          | , .           |              | 5.3        |

|   | विषय।                                                            |                                       |                   |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|   | ०७—लार्ड एलहीनी                                                  | -                                     | <u> कि</u> हा है। |
|   | ०८— लार्ड कैनिङ, चौदहवां गवर्नर जनरल                             | •••                                   | 58                |
|   | ०८भारत दङ्गलिकान की महाराणी के शासनमें                           | ***                                   | €€ .              |
|   | ८० प्रचम वाइसराय                                                 | •••                                   | १०२               |
|   | ५१—भारत के राजकुमार                                              | ***                                   | १०५, ्            |
|   | ५२—भारत महाराखी इद्गिलिसान की छन्नछाया में अगले चार वाइसराय      | •••                                   | <b>₹११</b>        |
|   | प्रमारतवर्षे महाराणी समाजी के शासनाधीन अगले पांच वादसरायों       | ٠٠٠,                                  | - <b>११</b> ₩     |
|   | માધન વાર્ષ '                                                     |                                       |                   |
|   | प्र-भारत समाट एडवर्ड सप्तम के शासन में ग्यारहवां तथा वारहवां वाद | •••                                   | · १२              |
|   | प्य - भारत समाट नार्ज पश्चम के शासन में उनके समय के वाहराय       | सराय                                  | 12                |
|   | ६ महायुद्ध में भारत                                              | •••                                   | <b>१</b> १        |
|   | <u> ५० - भारत के नर्द्र शासन पद्धति</u>                          | •••                                   | १३।               |
|   | (ब) १—गेर नियन ने ——— २                                          | •••                                   | <b>{</b> #:       |
|   | (ब) १—ग्रेट ब्रिटन के सास्त्राच्य में भारतबर्ष की                | उन्नति                                | 1                 |
|   | (१) घड़रिजी शासन की मुख्य छद्देश्य<br>(२) शानि और छसके लाभ       | •••                                   | . १ <b>६</b> ०    |
|   | (२) यान और उसन लाभ                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १६६               |
|   | (३) सड़के और रेख की खैन<br>(४) डाक और तार                        | •••                                   | १€ें€             |
|   | ( । ) जान और तार                                                 | •••                                   | . १६८             |
|   | (५) नहर शौर श्रावपाशी (सिचाई)                                    | ••••                                  | १७.               |
|   |                                                                  | *** -                                 | 102               |
|   | (०) भनालपीडितों की सहायता                                        | •••                                   | 808               |
|   | (८) चेविंग वंक और सामे की पूंजी के वंक<br>(८) व्यापार            | •••                                   | १७०               |
|   |                                                                  |                                       | १०१               |
|   | (१०) खाल्यरचा भीर साधारण खास्य<br>(११) शिचा                      | •••                                   | \$ E 2'           |
|   |                                                                  | •••                                   | 1=8               |
|   | (ब) र—भारत का शासन श्रीर प्रबन्ध।                                | -                                     | - '               |
| • | (१) भारत की गवसँग्रह                                             |                                       | <b>ξ 5/9</b> ".   |
|   | (२) सूवेतार गवर्मेग्ट                                            | t                                     |                   |
|   | (३) जीकल चेल्फ गवनंसियः                                          |                                       | 100               |
|   | (४) भारत की रचा                                                  |                                       | 122               |
|   | ( ५ ) पुलिस चौर जिल                                              |                                       | 2.1               |
|   | (६) न्याय श्रीर श्रदालतं                                         | ••• ,                                 | 1600              |
|   | (०) भारत के कर (महसूल) और उनके खुर्च का व्यौरा                   |                                       | 200               |
| - |                                                                  | 1                                     | T 0 0             |

# भारतवर्षे का इतिहास।

#### दूसरा भाग।

# ४६—श्रंगरेज श्रीर फ़रासीसियों की पहिली लड़ाई।

(१७४४ ई० से १७४८ ई० तका)

—यूरोप में अंगरेज़ों और फ़रासीसियों के बीच सन् १७४४ युद्ध आरम हुआ और बढ़ते वढ़ते पृथ्वी के हर भाग में जहां अंगरेज़ और फ़रासीसी थे फैल गया।

२—इस समय तक अंगरेज़ लोग शान्त खसाव के व्यापारी थे।
जड़ाई सिड़ाई की दलें कोई अभिलाषा न थी। मद्रास में जो
प्रंगरेज़ थे वह व्यापारी थे या उनके सुंशी और लेखका। दनका
सब से बड़ा हाकिस गवर्नर कहलाता था। सेन्ट जार्ज़ गढ़ की
रचा की लिये कुछ सैनिक और पहरेदार नौकर थे। उनके सिवाय
और कोई सेना दनके पास न थी।

३—पांडीचरी का फ़रासीसी हाकिस हिंदुपले बड़ा चतुर और बुिंद्यान या वह बहुत दिनों से भारत में रहता या और यहां की रहनेवालों के खमाव से परिचित या। वह चाहता या कि अंगरेज और और यूरोपवालों की भारत से निकाल दे जिस में कि , फरासीसी लोग विना रोक टोक भारत के व्यापार का ल उठायें। उसका विचार कुछ और भी था। वह नेवल इतना नहीं चाहता था कि उसे भारत के व्यापार से लाभ हो,। वह जी से यह चाहता था कि दिल्लीय भारत को जी कर उसमें राज करें।

8 ड्रपले के पास ४००० चिन्दुस्थानी सैनिक घे। फ़रासीस् अफ़सरों ने उन्हें यूरोपवालों की तरह क़वायद और युद करन सिखाया था। उसने तत्काल फ्रांस से सेना संगवाई और उसहं



त्राते ही सद्रास पर चढ़ाई की त्री सन् १७४६ ई॰ में सद्रास ले लिया

प्र— उसने पीछे फरासीसियों ने सेंट डिनिड गढ़ को लेना चाहा परन्तु इस नीच में अंगरेज़ों ने भी इंगलिस्तान से कुछ सेना संगाली थी और उसकी सहायता से तीन नार फरासीसियों को परास्त किया। मेजर लारिस जो एक नीर अंगरेज़ी अफ़सर था कुछ सेना लेकर इंगलि-स्तान से आया। अन अंगरेज़ों की

बारी आई कि पांडोचरी को जीत लेने का उद्योग करें। परन्तु उनका उद्योग व्यर्थद्वे हुआ।

हैं सन् १७४८ ई० में यूरोप में शंगरेज़ों श्रीर फ़रासीसियों में सन्धि हो गई। इस कारण भारत में भी युद्ध बंद हो गया। सद्रास फिर शंगरेज़ों को सिल गया श्रीर श्राठ बरस शर्यात् सन् १७५६ ई० तक शंगरेज़ों श्रीर फ़रासीसियों में नास मान्न मेल रहा।

## ४७—क्वाद्रव, सारत में श्रंगरेज़ी राज की नेव डालनेवाला।

#### ग्रारकांट को चढ़ाई।

१—जिस साल अंगरेज़ीं श्रीर फ़रासीसियों में लड़ाई छिड़ गई घी उसी साल एक ग़रीब लड़का कस्पनी की चाकरी में लेखक की तरह भरती होकर मद्रास में श्राया था। उसकी उमर केवल उन्नीस वरस की थी, न पैसा पास था न कोई सित्र या सहायक था। देवी गति से वह कुछ ही काल में एक बड़ा सनिक श्रमसर होकर इंगलिस्तान के सुप्रसिद्ध लोगों में गिना जाने लगा। इसका नाम रावर्ट क्लाइव था।

र—जब फ़रासीसियों ने मद्रास को जीत लिया तो यह हिन्दुखानी भेस बदल कर निकल गया और सेंट डिविड गढ़ में पहुंच गया। फ़रासीसियों ने तीन बार इस गढ़ की लेने की चेष्टा की परन्तु येजर लारेन्स ने इस बीरता से गढ़ की रचा की कि फ़रासीसियों की सब मेहनत अकारय गई। काइव ने युद्ध विद्या सीखना यहीं से आरम्भ किया था। यह इस बीरता से लड़ा कि गवर्नर ने उसे लेखन से बदल कर एक छोटे से सैनिक अफ़सर की पदवी पर नियुक्त से बदल कर एक छोटे से सैनिक अफ़सर की

र—भारतीय सैनिक लाइव से इतने हिले मिले घे कि उसके साथ हर जगह जाने और हर काम करने को तयार घे। यह लोग उसे "सावितजंग" कहते घे और इसी नाम से पीछे लाइक सारे भारत में प्रसिद्ध हुआ और नाम भी विलक्कल ठीक या। क्योंकि जैसा तलवारीं की छांह में और गोलियों को बीछार में समुख लड़ता या वैसेही घीरता और गसीरता के साथ सेना की कमान जरता था।

8—सन् १७४८ ई० में बूढ़े निजामुलमुल्स की मृत्य हुई। उसका वड़ा लड़का नासिरजंग बाप की जगह देखिन का स्वेदार बना लेकिन उसका भतीजा मुज़फ़्फ़रजंग भी स्वेदारी के लिये अपने भाग्य की परीचा करना चाहता था। वह पांडीचरी पहुंचा और फ़रासीसियों से सहायता मांगी। इस समय चंद साहेब जो एक और सरदार था यह चाहता था कि अनवरही की जगह आप करनाटिक का नवाब हो जाय। यह भी डुपरें के पास गया और सहायता की पार्थना की।

५—इपले ने प्रसन्ता से दोनों की सहायता देने का बचन दिया। वह ऐसा अवसर ईखर से मनाया करता था। इस कारण उसने एक बली सेना एक बीर अफ़सर के साथ जिसका नाम बुसे था भेजी। तीनों की सेनाओं ने अरकाट पर चढ़ाई की अनवरहीन की हार हुई और वह मारा गया। आरकाट चढ़ाई करनेवाली के हाथ में आया। अनवरहीन का वेटा मुहम्मद अली विचनापत्तों की भागा और वहां अपनी रचा का प्रबंध करने लगा। बिल्यी दोग द्विण की और बढ़े। नासिरजंग भें महरा गया और बुसी बड़ी धूम से हैदराबाद में धुसा।

्रिया; ज्या को मनोकासना पूरी हुई। नये निजास के प्रासीसियों को पूर्वीय तट पर उत्तरीय सरकार का दलाका है दिया; जुपले को करनाटिक का गवर्नर बनाया श्रीर जसके श्राधीन चंदा साहिब को वहां के नवाब की पदवी दी। चंद साहिब ने भी फरासीसियों को करनाटिक का एक बड़ा दलाक श्रीर बहुत सा रुपया भेंट किया।

७ चंदा साहिब और फरासीसियों ने सुहमाद अली कं तिचनापत्ती में बंद कर रक्वा था। उसने अंगरेज़ों से व्यवहार बढ़ाया और उनसे सदद की प्रार्थना की। द—ग्रंगरेज़ी गवर्नर के पास इतना सासान न था कि अपने दोनों गहों की रचा भी करता और विचनापन्नी से फ़रासीसियों को भी जो उस जगह को घेरे हुए थे हटा देता। इस लिये उसने थोड़ी सी सेना को हथियार और खाने पीने को बस्तु देकर महम्मद अली के पास भेजा और उसको एक पत्र में लिखा कि अन्त तक लड़ाई से मंह न मोड़ो, जम लड़ते रहो और मेरे जपर विखास रक्लो, में और सेना भेजता हूं। क्लाइव इस सेना के साथ था उसने ऐसी बीरता के साथ युद्ध किया कि विचनापन्नी के भीतर घुस गया और जब वहां से बाहर आया तो उसे उसी समय कप्तान की पदवी मिल गई।

८—क्लाइव ने सद्रास पहुंच कर गवर्नर से कहा कि महम्मद श्रली का हाल बहुत बुरा है; वह श्रीर युद्ध न कर सकेगा। उसने यह भी कहा कि फ़रासीसियों की सेना कुछ किचनापत्ती में है कुछ पांडीचरी में कुछ वृसी के साथ दूर देश हैदराबाद में पड़ी है। करनाटिक की राजधानी श्ररकाट में इतनी सेना नहीं है कि वह उसकी रहा कर सके। में चाहता हूं कि श्ररकाट जाऊं श्रीर उसे सर करने की चेष्टा करूं। जो यह उपाय सफल हुशा तो चंदा साहेब विचनापत्ती छोड़ कर श्ररकाट खेने श्रायेगा श्रीर तब महम्मद श्रली को छुटकारा मिल जायगा।

१०—गवर्नर को कप्तान क्लाइव की सलाह भली मालूम हुई और उसने उसकी बात मान ली। कुल दो सी गोरे और तीन सी हिन्दुस्थानी सैनिक ऐसे घे जो क्लाइव के साथ जा सकते थे पर वह भी विलक्षल नीसिखये थे। उनमें से बहुतों ने कभी शुह का मुंह तक न देखा था। परन्तु क्लाइव ने उन्हों को बहुत जाना। मद्रास से अरकाट को कूच करता जाता था परन्तु सार्ग में साथ हो साथ क्वायद भी सिखाता जाता था। क्लाइव

को छ: दिन कूच में लगे परन्तु ज्यों ही वह नगर में एक फाटक में घुसा चंदा साहेब की सेना दूसरे फाटक से भाग गई।

११—चंदा साईव ने जब सुना कि राजधानी हाथ से जाती । रही तो उसने जैसा कि स्नाइव ने सोचा था दस हज़ार हिन्दुस्थानी



श्रीर कुछ फरासीसी सेना अपने पुत्र रज़ा साईब के साथ अरकाट भेज दी। पचास दिन तक उस सेना ने लाइब श्रीर उसके सिपाहियों को घर रक्खा श्रीर गढ़; के लेने का बड़ा उद्योग किया रन्छ उसकी कोई चेष्टा सुफल न हुई। १२—जब लगभग दो सास बीत गये तो सद्रास के गवर्नर ने लाइव की सहायता के लिये थोड़ी सी सेना; भेजी। रज़ा साहेब ने भी सुना कि लाइव की सहायता के लिये सेना आई है तो उसने सम्हल कर फिर आक्रमण किया। इस बार गढ़ लेही लेता परन्तु उसके चार सी सनुष्य खेत रहे और उसको पीछे हटना पड़ा। वह निराश हो गया और अपनी बची खुची सेना लेकर अरकाट लीट गया क्योंकि उसे यह भी डर था कि यदि

एक दिशा से लाइव अपनी सेना लेकर गढ़ से बाहर आया और दूसरी दिशा से अंगरेज़ों की कुमक आ पहुंची तो मैं बीच ही में घिर जाऊंगा।

१३— अरकाट का घेरा प्रसिष्ठ
है। इसकी तारीख़ सन् १७५२
ई० है। यहां से दखिन में अंगरेज़ीं
की दशा का रंग पलटा है।
अब से अंगरेज़ीं की बढ़ती और
फरासीसियों की घटती होने लगो।

१४—मेजर लारेंस और लाइव



तिचनापत्ती पर चढ़े चले गये। बड़ा घोर युद हुआ, फरासीसियों को हार हुई और वह बंदी हो गये। तिचनापत्ती अंगरेज़ों के हाथ श्राई श्रीर उन्होंने अपने मित्र महमाद अली को करनाटिक का नवाब बना दिया। चंदा साहेब भाग कर तंजीर पहुंचा श्रीर

वहां के सरहठा राजा की आजा से मार डाला गया।

१५ इसमे पीछे नप्तान साइव कड़ी मिहनत से बीमार ही जाने के कारण विलायत चला गया। इङ्गलिस्तान के बादणाह ने

( < ),

उसका आदर कारने के लिये उसे अपनी सेना में करनेल पदवी दी और ईस्ट इिल्डिया कम्पनी ने एक तलवार जिस दास ५०० पौंड या और जिसकी सूठ में हीरे जड़े हुए थे उसद



मेजर जारेन्स और महन्मद अली।

भेंट दी। क्लाइव धनी औ सुप्रसिद्ध हो गया और अं रेज उसे आरकाट का बी कहने लगे।

१६—श्रव शंगरेज़ी श्रीफ्रांसीसो कस्पनियों ने यह
हुज़म जारी किया कि इन
दोनों के कर्माचारी श्राग
श्रापस में न लड़ें। डुपले
फ्रांस में बुला लिया गया
श्रीर दोनों कम्पनियों में मेल
हो गया।

# 8८ बैकहोल कलकता।

(नलकत्ते को काल कोठरी सन् १७५६ ई०)

१—बङ्गाल को नवाब अलीवरही खां की सन् १७५६ ई॰ कीं सत्यु हुई और उसका पोता सिराजुहीला उसकी गही पर बैठा। वह लगभग बीस वरस का युवक या और महली की भीतर बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। बचपन में सहली के भीतर जो कुछ मांगता था वह उसे उसी ससय दिया जाता था। यह जानता ही न या कि बाहर क्या हो रहा है। दसका

परिणाम यह हुआ कि वह मूढ़, सूर्ख, निर्देयी और हठी हो गया। यह अंगरेजीं से घुणा करता था। उसने यह सुना था कि कलकत्ता धन से भरा हुआ बड़ा नगर है और इस कारण उसकी यह बड़ी चाह थी कि कलकत्ते जाऊं और वहां का धन सूट कर अपने ख़जाने को सर्छ।

२—गद्दी पर बैठते ही उसने ग्रंगरेज़ों से छेड़ छाड़ ग्रारक्ष कर दी। उसका हाल यह है कि जब फ़ोर्ट विलियम के गवर्नर ने

सुना कि फ़रासीसियों से फिर युंड होनेवाला है; वह डरा कि हो न हो चन्द्रनगुर के फ़रासीसी कालकुत्ते. पर चढ़ाई कारें और इस कारण से उसने फोर्ट विलियम की दीवारों की सरमात करवाई। ं सिराजुद्दीला ने लिखा कि तुस दीवारें ेगिरा दी। गवर्नर ने जवाब दिया कि यह नहीं हो सकता क्योंकि चारों और की दोवारों के गिरने



सिरानुद्दीला।

ं से कलकत्ता फ़रासीसियों के सामने श्ररचित दशा में हो जायगा।

३—इस उत्तर को पढ़ कर नवाब बहुत बिगड़ा और उसने पचास हज़ार सेना लेकर कलकत्ते पर चढ़ाई की। फ़ोर्ट विलियस ने में इस समय कुल १७० ग्रंगरेज़ ये ग्रीर वह भी ऐसे कि जिनमें से किसी बिरले ही ने युबचेत्र के दर्शन किये हों। इनसे हैं काम लिनेवाला कोई क्लाइव समान धीर और बीर अफ़सर न था। जैसे हो सका चार दिन तुक उन्हों ने अपने प्राणों की रचा की। इसने पीछे लेखकों में से जुक्छ मर्द औरतें और त्र बचे जहाज़ में बैठ कर समुद्र की रास्ते निकल गये। जो बचे ै जनां ने गढ़ को बैरी के हवाले इस बात पर किया कि जनके प्राण बचा दिये जायं।

8—इस समय नवाब तो सी रहा या और पहरेवालों ने १४६ बन्दियों को ऐसी छोटी और अंधेरी कोठरी में बन्द कर दिया जिसमें पहले एक अकेला बन्दी रक्खा जाता था। यह ऐसी छोटी और अन्धेरी थी कि यह ब्रैक होल (काल कोठरी) नाम से प्रसिद्ध है। इतने मनुष्यों का इस छोटी कोठरी में बन्द रहना अवस्थ मरना था। जब यह बिचारे बन्दी सांस रक रक कर मरते थे तो निर्देशी पहरेवाले उनको देख देख कर हंसते थे।

५—जब दूसरे दिन सबेरे उस बन्दीग्टह का दरवाज़ा खोला गया तो कुल २२ पुरुष और एक स्त्री जीते निकले और सब मर गये थे। १२३ लोथें निकलवा कार एक खत्ते में फेंकवा दी गई।

## ४८-पलासी का युड ।

(सन् १७५७ ई०)

१—सन् १७५७ ई० में यूरोप में अंगरेज़ीं और फरासीसियी के बीच फिर युड छिड़ गया। इसके थोड़े दिन पहले ईस्ट इिएइया कम्पनी ने कर्नल लाइव को जो पहिले की भांति भला चंगा हो गया था अपनी सेना का कमानियर बना कर भारत को भेजा था। लाइव मद्रास में पहुंचा ही था कि उसे समाचार मिला कि कलकत्ता अंगरेज़ों के हाथ से जाता रहा।

२—इस समाचार की पाते ही मद्रास में श्रंगरेज़ी की बड़ा शोक हुआ। क्रीध और बदला लेने की आग उनकी छातियों में धषक उठी। कर्नज क्राइव ने थल सेना की और ऐडिसरल वाट्सन ने समुद्री वड़े की सन्हाला। तीन महीने के पीछे टोनों कलकरों गहुंचे; पहुंचते ही इस चतुराई श्रीर सुगमता से कलकत्ते की लिया कि उनके एक जीव की भी हानि न होने पाई; फिर हुगली की श्रीर बढ़े श्रीर उसे भी ले लिया।



३ - अब तो सिराजुद्दीला डरा। उसने अंगरेज़ी बन्दियों की छोड़ दिया और सन्धि की प्रार्थना की। अंगरेज़ी से कहा कि जो

हानि आप लोगों की हुई है वह भर दी जायगी। साथ ही चन्द्रनगर में फरासीसियों को भी पत्र लिखा कि आप और मेरी सहायता करें। कर्नल लाइव ने नवाब की दे जा बातों का हाल शोध ही जान लिया और चन्द्रनगर पर चढ़ाई कारके उसे जीत लिया।

४—सिराजुद्दीला को गद्दी पर बैठे एक वरम से कम हुआ था।
परन्तु दस घोड़े से समय में अपने बुरे प्रबन्ध और निर्देशीपन से
उसने प्रजा को तंग कर डाला था। प्रजा चाहती थी कि या
निकल जाय तो अच्छा है उसके वड़े बड़े अपसरी और दरवारिय
ने सलाह की कि उसको गद्दी से उतार कर उसके सेनापि
सीरजाफर को उसकी जगह नवाव वना दे। मीरजाफर ने काएव को लिखा और सहायता की प्रार्थना की और यह सलाह उसे दे
कि आप सिराजुद्दीला पर चढ़ाई कीजिये तो में एक बली सेन

प्रमान का का दिया की स्ता लेकर उत्तर की दिया की चला। सिराजुद्दीला के डिर पलासी नामक गांव पर पड़े ये प्रचास हज़ार प्यादे, अठारह हज़ार सवार, पचास तीप और का फरासीसी सैनिक सिराजुद्दीला के साथ थे। क्लाइव के पास ग्यार सी गोरे, दो हज़ार हिन्दुस्थानी सिपाही, और दस कोटी ती थीं। २३ वीं जून सन् १७५० ई० को युद्ध आरस्भ हुआ। सीरजाफ़र अपने बचन पर टूढ़ न रहा और अंगरेज़ों का साथ दिया परना वह इसी आसरे में था कि देखें कीन जीतत है। दिन भर अङ्गरेज़ों ने गोले बरसाय तीसरे पहर तीन बर्ज जब क्लाइव के कुछ सैनिक गोला बारूद से सर चुके थे उसने अपनी सेना को धावा सारने की आज़ा दी। नवाब और उसने अपनी सेना को धावा सारने की आज़ा दी। नवाब और उसने सैनिक साग निकले और अङ्गरेज़ों की जीत हुई। सिराजुद्दील

भागा तो या परन्तु एक सनुष्य ने, जिसकी नाम उसने कभी भटना ही थी, उसे पमड़ कर भीरज़ाफर के नेट के सामने लाया। उसने उसे तत्काल सरवा दिया। अंगरेज़ों की सेना के बदले में नये नवाब ने उनको उनको सब हानियों का हरजा दे दिया और ज्ञाइन और दूसरे अफ़सरों को भेटें दीं। कलकत्ते के आस पास बा इलाका, जिसका नाम चौनीस परगना है, ईस्ट इण्डिया कम्पनी जो दे दिया और दो बरस पीछे उस इलाकों का ज़ुल लगान जो कम्पनी की तरफ़ से मिलता था क्लाइन को नज़र कर दिया। उससे क्लाइन बड़ा धनी हो गया। यह क्लाइन की जागीर कहलाती श्री। कम्पनी क्लाइन के जीते जी इसका लगान क्लाइन को देती हों। यह पहिला राज या जो कम्पनी को भारत में मिला। अङ्गाल हाते की नेन इसी से पड़ी।

## ५० - फ्रासीसियों की पृर्ण अवनति।

(सन् १७५६ ई० से सन् १७६३ ई० तक)

१—यूरोप में सन् १७५६ ई० से सन् १७६३ ई० तक कई
यूरोपीय जातियों में वड़ा भारी युद्ध रहा। इसे सप्तवृषीय युद्ध कहते
हों। इस युद्ध में अंगरेजी का सामना फरासीसियों से या।

 कि मद्रास ले लेते। इसका परिणाम यह हुणा कि दो वरस वहां दोनों च्यों के त्यों वने रहे।

३—सन् १७५८ ई० में कींट लाली की कसान में बहुत सी फ़रासीसी सेना भारत में याई। उसकी याजा दी गई थी की याज़रें जो भारत से निकाल दे। रात के समय कींट लाली के भारत की भूमि पर पांव रक्खा। उसी रात को उसने सेरट डिविड नामक गढ़ पर चढ़ाई की और महज ही उसकी जीत लिया कींट गिरा दिया गया और यह फिर न बना।

8—इसके पीछे लाली ने बुसी को आजा दी कि तुस दिल्ए रें आओ इस और तुस सिल कर मद्रास पर चढ़ाई करेंगे। फिर उन दोनों ने सदरास पर चढ़ाई की। छः सहीने तक मेजर लारेन बीरता के साथ सदरास की रचा करता रहा इसके पीछे इक्षलए से जहाज़ हारा ज़ुक सेना आई। ज़ुक ही दिनों में लाली और उसकी फरासीसी सेना सगा दी गई। कर्नल जूट अक्षरेज़ी सेन का कमानियर था। उसने फरासीसियों का पीछा किया और वांडेवाश के खान पर जो मदरास और पांडोचरी के बीच रे है सन् १७६० ई० में उनको परास्त किया। भारत की भूमि पर जो अक्षरेज़ीं और फरासीसियों के बीच में युड हुए हैं उनमें यह सब से बड़ा था। कर्नल जूट ने पांडोचरी पर चढ़ाई की और सन १७६१ ई० में वह खान भी फरासीसियों से ले लिया।

५ जब कारनाटिक में यह घटना हो रही थी तब लाइव र ससुद्र तट की राह से जो सेना इकड़ी बार सका कर्नल फ़ोर्ड की कमान में उत्तरीय सरकार की घोर भेज दी। यहां पहिंद तो फ़रासीसी अङ्गरेज़ीं से ज्यादा थे और निज़ास हैदराबाद अपनी सेना लिये हुए उनके साथ था। पर कर्नल फ़ोर्ड में काइव की अंखि देखे हुए था। यह बड़ा बीर और बुद्धिमान अप्रसर था। उसने हर खान पर प्रासीसियों को हराया और उनके वड़े खान सक्तीवन्दर को जीत लिया। अपने सिपाहियों को अधिक सिपाही केंद्री उसके हाथ आये। इस भांति उत्तरीय सर्कार का देश सन् १७५८ ई० में अङ्गरेज़ीं की हाथ याया और अब तक उन्हीं की पास है। सद्रास हाते की नेव यहीं से पड़ी है।

६—१७६३ ई० सें सप्तवर्षीय लड़ाई समाप्त हुई। यह रेज़ों श्रीर फ़रासीसियों में सिन्ध हो गई। पांडीचरी श्रीर चन्द्रनगर फ़रासीसियों को व्यापार के लिये फिर मिले। जो लड़ाई १७४४ ई० में यारक हुई यी अब बीस वर्ष के क्ष्मणें बखेड़े के पीछे इस भांति समाप्त हुई। यह लड़ाई इस भांति यारक हुई यी कि फ़रासीसियों ने मदरास के यह रेज़ व्यापारियों पर चढ़ाई की यी श्रीर परिणाम यह हुशा कि श्रह्मरेज़ एक बड़े राज्य के श्रविकारी होकर दिल्ल भारत के श्रक्तिमान शासक समस्त गये।

#### ५१-सीरजापृर ।

( सन् १७५८ ई० से सन् १७६१ ई० तका)

१—क्काइव ने सौरजाफ़र को वंगाले के सिंहासन पर दिलों के वादशाह को विना अनुसित के बैठाया था। वादशाह को असी तक दावा था कि इस उत्तरीय भारत के सारे प्रान्तों के शाहंगाह हैं। पहिले नवाबों को भांति सीरजाफ़र ने बादशाह को कोई भेंट न भेजी थी। इससे वादशाह का प्रत एक वड़ी पल्टन लेकर वङ्गाले पर चढ़ आया। अवध का नवाद श्रजाउदीला भी उसके साथ था।



२--मोरजाफ्र बहुत डरा। यह चाहता या वि कुछ दे दिलावार विदाः कर दे। पर क्लाइव ने लिखा कि तुम घबराना नहीं, में तुन्हारी सहायता को आता हं। अवध के नवाब ने सुना वि अंग्रेज़ीं का प्रसिद्ध सहाबीर कर्नैल चढ़ा या रहा है तो वह अपनी सारी सेना लेकर जितना जल्दी हो सका अवध को लीट गया और शाहजादे की यनीला छोड़ गया। शाहनादे ने अपने को साइवं की दया और भले-

संसाहत पर छोड़ दिया। क्लाइव ने शाहज़ादे के साथ वडी

सुरीवत की। उसे ५०० सोने की सुहरें नज़र दीं और कहा कि आप जहां से याये वहीं चले जाइये। शाह्जादा लीट गया।

२—मीरजाफर बुद्धिसान श्रीर श्रच्छा शासक होता तो सख शांति की साथ राज करता रहता। पर उसकी चालढाल से तुरन्त ही प्रगट हो गया कि उसमें राज करने की योग्यता नहीं है। वह अफ़ीम-ची या, खेलकूद में समय खीता श्रीर धन नष्ट करता था।



ग्रजानदौता।

४—सिपाहियों की तनखाह देने के लिये धन की आवश्यकता चुई। मीरजाफ़र ने चाचा कि बंगाले के साचुकारों को लूट ले

श्रीर अपना काम चलाये। लाइव ने उसकी चाल न चलने दी।

सीरजापार ने बुरा माना और उसने चिंसुरा में उच लोगों की

लिखा कि. तुम मेरी सहायता करो और हम तुम दोनों मिलकार
लिखा कि. तुम मेरी सहायता करो और हम तुम दोनों मिलकार
शंक्त थी। इस लिये चिंसुरा के उच लोगों को शंगरेज़ों से लड़ाई
सुलह थी। इस लिये चिंसुरा के उच लोगों को शंगरेज़ों से लड़ाई
करने का जोई वहाना न मिला। पर उच लोग शंगरेज़ों सीदागरों
करने का जोई वहाना न मिला। पर उच लोग शंगरेज़ों सीदागरों
से जलते थे श्रीर उनके व्यापार को देखकार डाह करते थे सी
सूदता से शंगरेज़ों पर चढ़ाई करने की राज़ी हो गये। उन्हों ने
मूदता से शंगरेज़ों पर चढ़ाई करने की राज़ी हो गये। उन्हों ने
जावा से सेना मंगाई। घोड़े ही दिनों में उच सिपाहियों से
जावा से सेना मंगाई। घोड़े ही दिनों में उच सिपाहियों से
जावा से सेना मंगाई। घोड़े ही दिनों में उच सिपाहियों से
जावा से सेना मंगाई। घोड़े ही दिनों में उच सिपाहियों से
नावं छीन लीं और नदी के किनारे जो शंगरेज़ों की बोठियां
वीं उनमें आग लगा दी।

प् कर्नेल लाइव ने कर्नेल फ़ोर्ड को जो उत्तरीय सरकार से जीट जाया था चिसरा पर धावा मारने को मेजा। उच लोगों के जहाज़ी पर चढ़ाई करने की एक दूसरा अफ़सर भेजा गया। उच सेना जो चिसरा में थी उसकी हार हो गई जीर उसके जहाज़ उच सेना जो चिसरा में थी उसकी हार हो गई जीर उसके जहाज़ अंगरेज़ों ने पकड़ लिये। फिर तो उन्हों ने सिन्ध की प्रार्थना को। अंगरेज़ों ने पकड़ लिये। फिर तो उन्हों ने सिन्ध की प्रार्थना को। केंगल इतना मांगा कि चिस्तरा उनकी पास व्यापार करने की लिये केंगल इतना मांगा कि चिस्तरा उनकी पास व्यापार करने की लिये रहे; उसमें सेना रखने का अधिकार न रहा। मीरजाफ़र का अपराध चमा कर दिया गया और १०६० ई० में क्लाएव

वि सद्रास ले लेते। इसका परिणास यह हुआ कि दो बरस महां दोनों ज्यों के त्यों बने रहे।

३—सन् १७५८ ई० में कींट लाली की कमान में बहुत सी फ़रासीसी सेना भारत में आई। उसकी आजा दी गई थी की आड़रिज़ों को भारत से निकाल दे। रात के समय कींट लाली ने भारत की भूमि पर पांव रक्खा। उसी रात को उसने सेच्छ-डिविड नामक गढ़ पर चढ़ाई की और सहज ही उसको जीत लिया। कीट गिरा दिया गया और वह फिर न बना।

४—इसके पीछे लाली ने बुसो को आजा दी कि तुम दिच्चण से आओ इम और तुम मिल कर सदास पर चढ़ाई करेंगे। फिर उन दोनों ने सदरास पर चढ़ाई की। छ: सहीने तक मेजर लारेन्स बीरता की साथ सदरास की रचा करता रहा इसके पीछे इज़ल ख से जहाज़ हारा कुछ सेना आई। कुछ ही दिनों में लाली और उसकी फरासीसी सेना भगा दी गई। कर्नल कूट अज़रेज़ी सेना का कमानियर था। उसने फरासीसियों का पीछा किया और वांडेवाश के ख्यान पर जो सदरास और पांडोचरी के बीच में है सन् १७६० ई० में उनको परास्त किया। भारत की भूमि पर जो अज़रेज़ीं और फरासीसियों के बीच में युद्ध हुए हैं उनमें यह सब से बड़ा था। कर्नल कूट ने पांडोचरी पर चढ़ाई की और सन् १७६१ ई० में वह ख्यान भी फरासीसियों से ले लिया।

भू जब कारनाटिक में यह घटना हो रही थी तब क्षाइव ने समुद्र तट की राह से जो सेना इकही कर सका कर्नल फ़ोर्ड की क्सान में उत्तरीय सरकार की चोर मेज दी। यहां पहिले तो फ़रासीसी अङ्गरेज़ीं से ज्यादा थे और निज़ास हैदराबाद इपनी सेना लिये हुए उनके साथ था। पर कर्नल फ़्रीर्ड भी क्षाइव की आंखे देखे हुए था। यह बड़ा बीर और बुडिसान अफ़सर था। उसने हर खान पर फ़रासीसियों को हराया श्रीर उनके बड़े खान सक्तीबन्दर को जीत लिया। अपने सिपाहियों को अधिक सिपाही केंदी उसके हाथ आये। इस सांति उत्तरीय सर्कार का देश सन् १७५८ ई० में अङ्गरेज़ीं के हाथ आया और अब तक उन्हीं के पास है। सद्रास हाते की नेव यहीं से पड़ी है।

६—१७६३ ई० में सप्तवर्णीय लड़ाई समाप्त हुई। यह रेज़ों श्रीर फ़रासीसियों में सिन्ध हो गई। पांडीचरी श्रीर चन्द्रनगर फ़रासीसियों को व्यापार के लिये फिर मिले। जो लड़ाई १७४४ ई० में श्रारक्ष हुई थी श्रव वीस वर्ष के भगड़े वखेड़े के पीके इस भांति समाप्त हुई। यह लड़ाई इस भांति श्रारक्ष हुई थी कि फ़रासीसियों ने मदरास के श्रह के व्यापारियों पर चढ़ाई की थी श्रीर परिणास यह हुआ कि श्रह रेज़ एक बड़े राज्य के श्रिकारी होकर दिवण भारत के श्रक्तिसान शासक समसे गये।

#### ५१--सीरजाफ़र।

( सन् १७५८ ई० से सन् १७६१ ई० तका)

१—क्षाइव ने सौरजाफ़र को बंगाले के सिंहासन पर दिली के दादशाह की बिना अनुस्ति के बैठाया था। बादशाह को असी तक दावा था कि हस उत्तरीय सारत के सारे प्रान्तों के शाहंशाह हैं। पहिले नवाबों की सांति सौरजाफ़र ने बादशाह को कोई सेंट न सेजी थी। इससे बादशाह का प्रत्न एक बड़ी पल्टन लेकर बङ्गाले पर चढ़ आया। अवध का नवाब शुजाउद्दीला भी उसके साथ था।



मीर गाफर

२-मीरजाफर बहुत हरा। य चाइता या कि कुछ दे दिलाकर कि कर दे। पर लाइव ने लिखा कि तु घवराना नहीं, मैं तुन्हारी सहायर को जाता हूं। जवध के नवाब ने सुः कि अंग्रेज़ीं का प्रसिद्ध सहाबीर कर्ने चढ़ा आ रहा है तो वह अपनी सार सेना लेकर जितना जल्दी हो सब अवध को लीट गया और शाहजादें व यनेला छोड़ गया। शाहजादे अपने को लाइवें की दया और सर्

संसाहत पर छोड़ दिया। लाइव ने शाहज़ादे के साथ बर्ड स्रीवत की। उसे ५०० सोने की सुइरें नज़र दीं और कहा कि आप

जहां से आये वहीं चले जाइये। शाहजादा लीट गया।

३ - मीरजाफ़र बुिदसान और अच्छा शासक होता तो सुख शांति की साथ राज करता रहता। पर उसकी चालढाल से तुरन्त ही प्रगट हो गया कि उसमें राज करने को योग्यता नहीं है। वह अफ़ीस-ची था, खेलबूद में समय खोता श्रीर धन नष्ट करता या।



ग्रजाचदौला ।

४—सिपाहियों की तनखाह देने के लिये धन की आवश्यकत हुई। सीरजाफर ने चाहा कि बंगाले के साहुकारी की लूट र श्रीर अपना काम चलाये। क्लाइव ने उसकी चाल न चलने दो। सीरजाफर ने बुरा माना श्रीर उसने चिंसुरा में उच लोगों की लिखा कि तुम मेरी सहायता करो श्रीर हम तुम दोनों मिलकर श्रंगरेज़ी को निकाल दें। यूरोप में श्रंगरेज़ी श्रीर उच लोगों में सुलह थी। इस लिये चिंसुरा के उच लोगों को श्रंगरेज़ी सी लड़ाई करने का कोई बहाना न मिला। पर उच लोग श्रंगरेज़ी सीदागरों से जलते थे श्रीर उनके व्यापार को देखकर डाह करते थे सी मूदता से श्रंगरेज़ों पर चढ़ाई करने को राज़ी हो गये। उन्हों ने जावा से सेना मंगाई। थोड़े ही दिनों में उच सिपाहियों से भरे जहाज़ हुगली के मुहाने पर श्रा पहुंचे श्रीर उन्हों ने चाहा कि जलमार्ग से चिंसुरा पहुंच जायं। उन्हों ने कुछ श्रंगरेज़ी नावें छीन लीं श्रीर नदी के किनारे जो श्रंगरेज़ी को कोठियां थीं उनमें श्राग लगा दी।

भू—कर्नेल क्लाइव ने कर्नेल फ़ोर्ड को जो उत्तरीय सरकार से लीट श्राया था चिसुरा पर धावा मारने को भेजा। डच लोगों के जहाज़ी पर चढ़ाई करने को एक दूसरा अफ़सर भेजा गया। डच सेना जो चिसुरा में थी उसकी हार हो गई श्रीर उसके जहाज़ श्रंगरेज़ों ने पकड़ लिये। फिर तो उन्हों ने सन्धि की प्रार्थना को। केवल इतना मांगा कि चिसुरा उनके पास व्यापार करने के लिये रहे; उसमें सेना रखने का श्रधकार न रहा। सीरजाफ़र का अपराध चमा कर दिया गया श्रीर १०६० ई० में क्लाइय दक्क लिस्तान चला गया।

# ५२ मीरकांसिम

(सन् १७६१ ई० से सन् १७६५ ई० तक )

१ -- लाइव ने दृष्टलैए की ग्रोर चलते ही मीर जाफर ने बुरे दिन आ गये। दिसी का शाहजादा शाह आलम दितीय के नाम से राज-सिंहासन पर बैठ चुका था। उसने अवध के नवाब की साथ बंगाले पर फिर चढ़ाई की।

र-श्रंगरंजी गवर्नर ने कप्तान नाका को थोड़ी सी पल्टन देकर छनका सामना करने को भेजा। पटना यहर के पास दोनीं दर्स



मीरकासिम।

भिड़ गर्य। नाक्स के सिपाहियों ने गाह जालम और ग्रजाउदीला दोनों को हरा दिया, श्रीर दोनों अवध की और भाग गय।

२—अब यह सिंख हो गया कि मीरजाफ़र बंगाले पर शासन करने की योग्यता नंहीं रख़ता। मलकत्ते के गवर्नर ने उसकी सिंहासन पर से उतार दिया और उसकी जगह उसके दामाद

मीरकासिम को नवाब बनाया। श्राशा यह यी कि यह श्रच्छा निकलेगा श्रीर अपने देश की रचा करेगा। इसके बदले मीर-कासिम ने बंगाले का तिहाई हिस्सा जिसमें बरदवान, चटगांव भीर मेदनीपुर के ज़िले 🗣 अंगरेज़ी को भेंट किया।

8—मीरकासिम पहिले तो अच्छा रहा। उसने मीरजाफ़र का सब कर्ज़ा पाट दिया और देश का प्रबन्ध भी अच्छा किया। वह

मीरलाफ़र कीं मिति नाममात को निवाब रहना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा यह यी कि अगले नवाबों की मांति मैं भी खतन्त्र होकर रहं और जो मन में आये सो करूं। उसके यहां कुछ फरासीसी नीकर थे। दो तीन बरस उनकी सहायता से उसने अपने सिपाहियों को अच्छी तरह क्वायद सिखाई और जब सेना तैयार हो गई तो उसके मन में यह बिचार उठा कि जिन अंगरेज़ों ने उसे सिंहासन पर बैठाया था उनके पच्चे से निकलना चाहिये और उनको देश से निकाल देना चाहिये; अपनी राजधानी मुर्शिदा बाद से हटा कर, जो कलकत्ते से सी मील दूर था, मंगिर ले गया जो तीन सी मील दूर है। कारण यह था कि वह अंगरेज़ों के रतना पास रहना नहीं चाहता था। जब उसने देख लिया कि अब सुक्त में चड़ने का भरपूर बल हो गया तो अंगरेज़ों पर चढ़ाई करने का वहाना ढूंढ़ने लगा।

१—वहाना भी जल्द मिल गया। पलासी की लड़ाई की पीछे मीरनाफ़र ने यह आजा दे दी थी कि कम्पनी के नीकर अपना निज का असवाव बिना महस्ल जहां चाहें ले नाया करें। कुछ दिन पीछे कम्पनी के नीकरों और महर्रिशें ने देशी व्यापारियों है रुपया से कर उनको आजा दे दी कि उनके नाम से अपना मान जहां चाहें बिना महस्ल ले नायं। मीरकासिम ने इस रीति को वन्द करना चाहा पर उसका उद्योग निफाल हुआ। इस लिये उसने माल 'पर महस्ल लेना ही बन्द कर दिया और सब को आजा दी कि नहां चाहें बिना महस्ल दिये माल ले जायं। कम्पनी के नीकरों को यह बात अच्छी न लगी। यह चाहते थे कि इम महस्ल न दें, औरों से महस्ल लिया नाय।

याप पासम और ग्रजाउदीला से सहायता मांगी भीर उनको यप

मंत्र दिया कि इस तीनों मिल कर अंगरेज़ों पर चढ़ाई करें और उनको देश से निकाल दें। पटने में जो अंगरेज़ी सीदागर थे उनकी पकड़ कर मीरक़ासिम ने केंद्र कर लिया और अपने अफ़सरी को आज़ा दी कि जो अंगरेज़ जहां मिले मारा जाय।

७—कलकत्ते में श्रंगरेज़ों की कौंसेल हुई और मीरजाफ़र राजगही पर फिर वैठाया गया। मेजर ऐडम्स की जो सिपाही सिली उनको साथ ले कर वह वालकत्ते से चला। उसके साथ छः सी गोरे श्रीर एक हज़ार हिन्दुस्थानी सिपाही थे। तीन जगह मीरकासिम की पलटन से लड़ाई हुई श्रीर तीनों जगह उसने मीरकासिम की पलटन की हराया श्रीर उसकी राजधानी मुंगर पर चढ़ाई की।

द—सीरकासिस उसने जाने तन भी न ठहरा। संगेर छोड़ कर पटने की जोर भागा। जब उसने अंगरेज़ों के कसानियर से कहला भेजा कि जागे बढ़ोगे तो सब जंगरेज़ कंदियों को जान से मार डालूंगा। कंदियों में एक मिस्टर एलिस बड़ा योग्य था। उसने मेजर लारेन्स को लिख भेजा कि जो होना हो सो हो तुस चढ़े चले आग्रो।

2— मेजर लारेना ने यह विचारा कि क्या मीरकासिम ऐसा निटुर और निर्देशी होगा कि निहरों कैदिशों को सार डालेगा; इसलिय वढ़ा चला गया और संगर दवा बैठा। यह समाचार पातेही मीरकासिम बहुत विगड़ा। उसकी सेना से समक नाम एक नीच जरमन नीकर था। मीरकासिम की बाझा पाकर समक ने बहुत से हिन्दुखानी सिपाही लेकर सार अंगरेज़ कैदी मार डाले। यह पाय बंक होल की घटना से भी बढ़ गया। इसकी पटने का बध कहते हैं।

१०— बुद्ध दिन पीछे पटना भी जीत लिया गया। सीर-नासिस साग कर अवध पहुंचा और शाह आसम और शजा- उद्दीला से मिल गया। दो तीन सचीने मेजर सुनरो देधर उधर चकर लगाता रहा फिर तीनों से वकसर के खांन पर भिड़ गया। १७६४ ई॰ में तीनों इसी जगह हार गये। उत्तरीय भारत में भंगरेज़ीं को पहिले पहिल जो लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं उनमें पसासी को छोड़ वक्सर की लड़ाई सब से प्रसिद्ध है। यह पहिली. सड़ाई है जिस में श्रंगरेज़ दिली की सुग़ल बादशाह से भिड़ गये थे। श्रंगरेज़ों ने इस अवसर पर बादशाह को ऐसा भगाया कि वह फिर उनके सामने न आया। इस काररवाई के पीछे अंगरेज़ उत्तर भारत में सब से बली देख पड़ने लगे। शाह चालस उस महरवानी को न भूला या जो लाइव पहिले उसकी साय कर चुका या। भी उसने वही किया अपने आप को अंगरेज़ों की करुणा और दया पर छोड़ दिया। ग्रजाउद्दीला भाग गया और फिर कुछ पलटन बटोर लाया। लेकिन कोड़ा के स्थान पर फिर हार गया। अब उसने अपने आप को अंगरेज़ों के समर्पण कर दिया। मीरकासिस हरा कि मेरे अपराध का दंड न जानें सुक्षे क्या सिले इससे भाग गया श्रीर न जाने उसका क्या परिणास हुआ।

### ्र्र्र—लार्ड क्लाइव ।

(सन् १७६५ ई० से सन् १७६७ ई० तक)

१—मीरकासिस के साथ लड़ाई और पटने के बध का समाचार जब इङ्गलैंग्ड में पहुंचा तो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने फिर काइव से हिन्दुस्थान जाने को कहा। इङ्गलैंड के बादशाह ने उसे सार्ड की पदवी दे दी थी। इस बार जो ल्लाइव आया तो बंगाले का गवनर और प्रधान सेनापित होकार आया और उसको ऐसे ऐसे अधिकार थे कि जो चाहता था कर सकता था। उस समय इङ्गलेग्ड से हिन्दुस्थान जाते जाते साल भर लग्रंजाता था। इस लिये लाइव यहां द्वांवा तब लड़ाई बन्द हो चुको थी।

२—क्षाइव इलाहाबाद गया। प्राह आलम और ग्रजाउद्दीं ता दोनों अंगरेज़ों के कम्प में उपस्थित ये और सारी बातें मानने की तैयार थे। उस समय जो सन्धि हुई वह इलाहाबाद की सन्धि कहलाती है। इस सन्धि के अनुसार लार्ड क्षाइव ने ग्रजाउद्दीं ता



शाह आलम साइव को दीवानी देते हैं।

को उसका देश लौटा दिया और ग्रजाउद्दीला से पिछली लड़ाई का पूरा खर्चा मांगा। शाह श्रालम को गंगा यमुना के बीच का रोशाबा दिया गया। बिहार और बंगाला, जो मीरकासिम के गासन में थे, कम्पनी के हाथ रहे पर इसके बदले शाह श्रासम तो शाहनशाह होने के कारण पचीस लाख क्पया सालाना देना शीकार किया गया। शाह शालम ने कम्पनी को बिहार, बंगाला गैर उड़ीसा को दीवानी श्रर्थात् कर लेने का श्रिकार दिया डड़ोसा उस समय मरहठों के हाथ में या और बहुत दिनों तक श्रंगरेज़ों ने उनसे यह सूबा न लिया।

२—मीरजाप्तर इससे कुछ ही दिन पी छे मर गया। उसका एक वेटा नज मुही ला था। काइव ने उसे कम्पनी के आधीन बंगाल श्रीर बिहार का नवाब बनाया। शर्त यह थी कि यह बहुत से



माह पालस पंगरेज़ी सेमा देखते हैं।

देशी अमसरों की सहायता से इन सूबों का शासन कर और मालगुज़ारी वसूल करके अंगरेज़ी को दे।

8—इस घटना के पीछे लाई क्षाइव ने जंगी श्रीर सुलकी सुइक्सों में सुधार किये। कम्पनी के नीकर श्रपना श्रपना श्रस्त लेन देन बनिज व्यापार करते घे उसको क्षाइव ने बन्द किया, श्रीर यह श्राज्ञा दी कि कम्पनी का कोई नीकर हिन्दु-स्थानियों से नज़र भेट न ले। इसके बदले उसने उनकी तनकाई

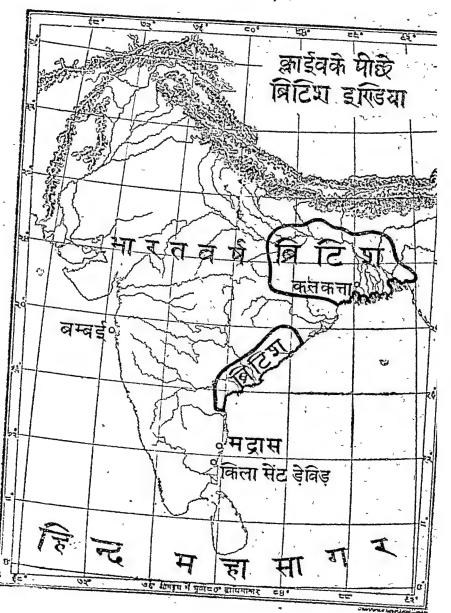

बढ़ा दी जिससे वह बिना बनिज व्यापार किये सुख से रह सकें। सिपाहियों को बहुत दिन से दोहरी तनख़ाह सिलती थी। इसकी डवल भत्ता कहते थे। उसने यह भी बन्द कर दिया। इस कारण सेना का खर्च बहुत घट गया।

गया। सन् १७४४ ई० में एक दिरद्र लेखक होकर भारत में आया था और फरासीसियों के वल को धूर में मिलाकर कप्तान क्राद्र की पद की पद में मिलाकर कप्तान क्राद्र की पद की के कर यहां से लीट गया; सन् १७५६ में कर्नल क्राद्र की पद की के कर यहां से लीट गया; सन् १७५६ में कर्नल क्राद्र की कर दूसरी वार भारत में आया और पलासी की लड़ाई जीत कर बंगाले और मदरास हाते की नीव डाल कर घर लीट गया। सन् १७६० ई० में लाई क्लाइव बन कर आया और बड़ी कड़ाई के साथ जंगी और मुल्की महकमों में सुधार कर के चला गया। इन सुधारों का करना क्लाइव ही का काम या क्योंकि कोई और करता तो कम्पनी के नीकर उसका कहना कभी न मानते।

६—लाइव बड़ा बीर या परन्तु उसका भरीर न पुष्ट या न बलवान। वह रोगी सा रहता या, भारतवर्ष की गरमी और कास की अधिकता से उसका स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया या। पचास बरस का पूरा न हुआ या कि इङ्गलैंड में अपनेही हाथ से उसने आलाधात कर लिया।

# ५४—अहमदशाह अवदाली।

(सन् १७६१ ई०)

१—नादिरशाह के सरने पर अफ़गानों ने फ़ारस का जुआ अपने कंधों से उतार फेंका। अहमद अवदाली एक अफ़ग़ानी सरदार था और अफ़गानी सरदारी ने उसकी अपना बादशाह वनाया। उसने देखा कि सुगलवंश बलहीन होकर अवनित कर रहा है और सारे हिन्दुस्थान को अफ़गानिस्तान के आधीन करना और दिली के सिंहासन पर बैठकर भारत का शासन करना जैसा कि सुग़लीं से पहिली पठान वादशाह करते थे कुछ कठिन काम नहीं है।

२—जिस साल ल्लाइव ने आरकाट के घरा करनेवालों का सामना करके उनका मुंह फिरा था उसी साल १७५२ ई॰ में अहमद शाह ने पन्नाव जीत लिया और महमूद ग़ज़नवी और महमद ग़ोरी की भांति लूट मार करने हिन्दुस्थान में बढ़ा। अफगानी सवार छः वार ख़बर की घाटी होकर हिन्दुस्थान में आये और लूट मार करते, आग लगाते फिरे; जहां जाते हिन्दुओं के मन्दिर ढाते, मन्दिरों में गोवध करते और स्त्री पुरुष और बच्चों को पकड ले जाते थे।

३—सरहठों ने तीसरे पेशवा वालाजी बाजीराव ने देखा कि श्रहमद शाह देश पर देश जीतता चला था रहा है श्रीर श्रमगानों ने कारण अब उसे चौध भी नहीं मिलती। इस लिये उसने निश्चय किया कि ज़ोर सारकर अफ़गानों को देश से निकाल दें। श्रहमद शाह तो थोड़े दिनों ने लिये राजधानी काबुल चला गया था श्रीर पेशवा ने श्रपने भाई रघुनाथ राव उपनास राघोवा को सरहठों की एक बड़ी पलटन देकर दिल्ली भेजा। राघोवा पश्चिम को तरफ़ बढ़ा श्रीर लाहीर को श्रपने वस में कर लिया।

8—अइसद शाह इस समाचार के पाते ही अफगानी का दसवादल साथ लेकर लीट आया और जल्दही राघोबा को इरा के दिल्ली पहुंचा। होलकर और सिन्धिया जो उसके सामने लड़ने को आये थे हार कर मालवे में अपने अपने देश को चले गये। खब पेशवा ने अपने सरदारों को चारों और यह आजा दो कि
अपनी अपनी सेना जमा करें। राजपूतों को भी लिखा कि आओ
सब मिलकर उद्योग करें और अफ़गानों को देश से निकाल दें।
बहुत से राजपूत इसकी सहायता को आये और हिन्दू मरहठीं
और राजपूतों की एक बड़ी भारी सेना हिन्दुस्थान के राज्य के
लिये अफ़गानों से लड़ने की आगे बढ़ी।

प्र—१७६१ ई॰ में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं की सुठभेड़ हुई। यह वह खान या जहां १५२६ ई॰ में बाबर और उसकी अफगानी और तुर्की सेना ने इब्राह्मीम लोधी की पलटन को तितिर बितिर कर दिया या। मरहठीं के हलके सवार अफ़गानों के भिलम पहिने सवारों के आगे न ठहर सके और भाग निकले। मरहठे हार गये और उनके दो लाख सिपाही अफ़गानों के हाथ से मारे गये।

६—पेशवा ने जब यह भयानक समाचार सुना तो उसके प्राण निकल गये। अहमद श्राह्म चाहता तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता पर उसने यह उचित समभा कि थोड़े दिनों के लिये अपने देश को लीट जायं।

७—१७४८ ई० की तरह १७६१ ई० भी भारत के इतिहास
में बड़ा प्रसिद्ध साल है। इस साल दिखन भारत में फ़रासीसियों
का बल घटा और उनकी राजधानी पांडिचरी जीत ली गई।
इसी साल दिखन में सलावत जङ्ग जो फ़रासीसी जर्नल बुसी
की सहायता से निज़ाम बना था निज़ामश्रली के हाथ से मारा
गया श्रीर निज़ामश्रली उसकी जगह सिंहासन पर बैठा।
इसी साल श्रहमद शाह श्रवदाली श्रीर उसकी श्रफ़गानी सेना
ने पानीपत के मदान में मरहेठों का सर्वनाश कर दिया।
तीसरा पेशवा इस संसार से सिधार ही गया पर चौधे की इस

हार की कारण कोई प्रतिष्ठा न रही। इसी साल हैदरश्रली मैस्र का शासक हुआ। उत्तरीय भारत में इसी साल मीरजाफ़र नवाबी से निकाल दिया गया। मीरकासिस बङ्गाले का नवाब हुआ और उसने बर्दवान, मेदिनीपुर और चटगांव के ज़िले जो तीनों मिलकर बङ्गाले की एक तिहाई के बराबर हैं कम्पनी को दे दिये।

#### ५५—मुग्लराज्य का अन्त्।

१ सहमाद शाह सन् १७४८ ई० में मर गया। यह अन्तिस सुगल बादशाह या जिसकी कुछ प्रतिष्ठा थी। पहिले तो प्रतिष्ठा ही बहुत कम थी और जो थी भी उसे नादिर शाह ने १७३८ ई० में मिटा दिया था। उसके पीछे दो बादशाह सिंहासन पर बैठे, पर उनकी बादशाही नाम मात्र को थी। इनमें से पहिले की यांखें निकलवा दी गईं थीं; दूसरा मारडाला गया था। उत्तर भारत में कभी अफ़गानों का डड़ा बजने लगता थां कभी मरहठों की दुहाई फिरती थी। जो बादशाह मारा गया था उसका बेटा अवध के नवाब शुजाउदीला के पास चला गया थीर उसकी सहायता से बङ्गाले पर चढ़ दौड़ा पर लाइव ने दोनों को भगा दिया।

२ पानीपत की बड़ी जड़ी लड़ाई के पीछे यह शाहजादा शाह शालम के नाम से मुगलों के सिंहासन पर विराजा। उसने श्रजाउदीला के साथ दूसरी बार बड़ाले पर चढ़ाई की। पर मेजर कारनेक ने उसे फिर परास्त किया। वह दिली जाने से डरता था इस कारण अवध में रहने लगा।

२—शाह आलम और शुजाउदीला ने तीसरी बार फिर

बङ्गाले पर चढ़ाई को। इस बार मीर्क़ासिम भी उनके साथ हो लिया। बकार के मैदान में सन् १७६४ ई० में तीनों की पूरी हार हुई। दूसरे साल लाई क्लाइव ने इलाहाबाद की सिन्ध की। इस सिन्ध से अंगरेज़ों ने प्राह आलम के. लिये २५ लाख रुपया सालाना पेन्यन सुक्रेर की और प्राह आलम ने अंगरेज़ों को प्ररण में इलाहाबाद में रहना स्त्रीकार किया। अब यह बिना राज का बादशाह था, मानो सुग़ल बादशाही का अन्त ही हो गया।

8—पानीपत की लड़ाई के दस बरस पीछे सरहठों की फिर वही शक्ति हो गई जो पहिले थी पर अब इनका सुखिया पेशवा न था। सरहठे राजाओं में इस समय सब से प्रबल महादाजी सिन्धिया था। उसने महाराज की पदवी धारण की और राजपूताने के सब राजाओं से चीथ ली; फिर आगे बढ़ कर दिल्ली पहुंचा और शाह आलम से कहला भेजा कि आप दिल्ली चले आयें और राजसिंहासन पर बिराजें। शाह आलम ने अंगरेज़ों से अनुमित न ली और दिल्ली चला गया। परिणाम यह हुआ कि २५ लाख क्पया बार्षिक पेन्शन जो उसे अंग्रेज़ों से मिलती थी बन्द हो गई।

५—सिन्धिया ने कई बरस तक माह जालम की "नज़रबन्द" रक्ता जीर उसकी नाम से दिलीराज अर्थात् दिली जीर जागरे की जास पास के देश में जाप राज्य करता रहा। उसकी कार्य बग जपनी राजधानी गवालियर की जाना पड़ा। उसने पीठ फिरी जीर एक बहेंने सरदार ने दिली पर धावा मार कर बादमाही महल की लूटा और बूढ़े बादमाह की आंखं निकलवा डालीं। सिन्धिया यह समाचार पाते ही बड़ी सेना के साथ दिली लीट जाया और उस पापी कहेंने की मार डाला। पर

क्या इससे प्राह आलम को आंखें मिल गईं ? इसके बीस बरस पीके १८०३ ई० में अंगरेज़ों ने दिल्ली ले ली और देखा कि आंखों का अन्धा बुढ़ांपे का मारा विचारा प्राह आलम मरहठों का केदी है। उन्होंने उसे छुड़ाया और एक अच्छी पेनग्रन बांध कर फिर उसे वादगाही महल में रहने की आजा दे दी।

# प्६-हैदर अली।

मस्र की पहिली लड़ाई। (सन् १७६७ ई॰ से सन् १७६८ ई॰ तक)

१—जिन दिनी महम्मद अली करनाटिक का नवाब हुआ



हेदर चली।

उन्हों दिनों एक सुसलमान सिपाइी जिसका नाम हैदर अली या और जिसका जन्म १७०२ ई० में हुआ या प्रसिद्ध होने लगा। यह लिख पढ़ नहीं सकता या; परन्तु बीर या, चतुर या, और लूट मार किया करता या।

र योड़े ही दिनों में उसके साथ एक भीड़ लग गई। यह उनको कोई तनख़ाह न देता था। इसके बदले लूट का धन बांट देता था। गांववाली की, गांथें, भैसें, बल, बकरी, अनाजपत्ता, जो कुछ हाथ लगा सब लूट कर ले जाता था। जो सिपाही कुछ लूट का

धन ले आता था उसका आधा अपने नायक हैदर अली को देता. या और आधा आप ले सेता था। ३—धीरे धीरे हैदर अली की यित और उसकी भीड़ दोनों बढ़ीं। मैसूर के हिन्दू राजा ने हैदर अली को नीकर रख लिया और उसके सिपाहियों की तनख़ाई बांध दीं। यहां वह दतना



बढ़ा कि कुछ दिनों में मैस्र की सेना का सेनापति बंन गया। इसी अवसर पर मैस्र का थोड़ी उमर का राजा अपने चचा से जो उस के राज का प्रबन्ध करता था बिगड़ बैठा। हैदर अली को दशना मिल गया। उसने राजा का पच सेकर प्रबन्धकर्ता को हरा दिया; छोटे राजा को क़ैद कर लिया और आप सिंहासन पर बैठ गया।

8—दिल्ण भारत के और राजा रईसों ने जब देखा कि हैदर यली की शिक्त और उसका उत्साह दोनों बढ़ते चले जाते हैं तो उन्हों ने सोचा कि इस बढ़ती को रोकना चाहिये। हैदराबाद का निज़ाम मरहठे और अंगरेज़ इस विषय में एक सत थे। अभी तक हैदर यली ने अंगरेज़ों से लड़ाई नहीं की थी। पर करनाटिक का नवाब फिर कई शहर और किले दबा बैठा था। अंगरेज़ करनाटिक के नवाब के सहायक थे। हैदर यली ने निज़ाम पर चढ़ाई की। निज़ाम भी अंगरेज़ों का मिल्र था। इसलिये मदरास का गवर्नर हैदर यली के विरुद्ध निज़ाम श्रीर मरहठों से मिल गया और उसने निज़ाम की मदद के लिये कुछ सेना भी भेज दी। अंगरेज़ी सेना निज़ाम के साथ सैस्र में घुस गई और बंगलोर को अपने आधीन कर लिया।

५—हैदर जली ऐसा सूर्य न या कि एकही बार तीनों से लड़ बैठता। उसने सरहठों को तोड़ा और बहुत सा धन देकर उनको लौटा दिया।

६— फिर उसने निज़ाम को पत्न लिखा और कहा कि तुम मेरे साथ हो जाओं तो सारा करनाटिक जितवा दूंगा। निज़ाम उसकी बातों में था गया। दूसरे दिन सबेरे करनल सिंध जो यंगरेज़ी सेना का कामानियर था क्या देखता है कि निज़ाम को सेना जिसकी सहायता के लिये वह सदरास से चल कर इतनी दूर याया था, हैदर अली की सेना के साथ मिलकर उस पर चढ़ने को तैयार है।

७—कारनल सिय बंगलोर से इट कर मदरास को लीटर लगा। हैदर अली सत्तर हज़ार की भोड़ लेकर उसके ( ाड़ा। ग्रंगरेज़ चांदगांव की घाटी में घे जहां से करनाटक का तिस्ता है। हैदर अली उन पर टूट पड़ा परन्तु हार कर भागा शीर उसके बहुत से सिपाही मारे गये। हैदर अली ने इस पर भी करनल सिय का पीछा किया। विनामली पर बड़ी भारी तड़ाई हुई हैदर अली परास्त हुआ और भाग गया।

द—इस पर निज़ाम ने भी हैदर अली का साथ छोड़ दिया,
तुरन्त हैदराबाद चला गया और अंगरेज़ों से मेल कर लिया।

८—इसने एक बरस पीके तक हैदर अली से धीरे धीरे । इंड्रिड़ होतो रहो। पढ़नें इधर उधर क्च करती फिरती थीं पर हैदर अली दूसरी लड़ाई की जोखिस उठाना न चाहता या; अन्त को यह एक बड़ी भारी सेना खेकर अत्यन्त वेग के साथ सदरास पहुंचा और वहां के गवर्नर से सन्धि की पार्थना की।

१०—गंवर्नर की पास लड़ाई की लिये रुपया न था। वह जानता था कि कम्पनी के व्यापार का लाभ लड़ाई में ख़र्च हो जायगा तो कम्पनी प्रसन्न न होगी। उसको इतना भी अवकाश न था कि वग्बई या बंगाले के गवर्नरी को लिख कर उनसे सन्मति होता क्योंकि हैदर अली कहता था कि सुभ को अभी उत्तर दो। गवर्नर ने हैदर अली के साथ सन्धि कर ली श्रीर यह शर्तें ठहरीं कि जो देश किसी ने दूसरे का जीत लिया है वह उसे फिर दे दोनों में से किसी पर जगर कोई वढ़ाई करें तो दूसरा उसकी मदद करें।

#### ५७—वारेन हेस्ट्रिङ्गस् काइव के पीछे वंगाले का गवर्नर।

( सन् १७७२ ई० से सन् १७७४ ई० तका )

१—जपर कहा जा चुका है कि बंगाले में नजमडहीला का शासन अच्छा न था। इसलिये लाइव ने इसकी जगह मीरजाफ़र



वारेन हेस्डिइस।

के एक वेट को दी। उसके दो नायव थे, एक बंगाले में दूसरा विचार में। यह महस्रल द्रत्यादि का रुपया इसहा करके बंगाले के गवर्नर को दे देते थे और वह उनकी और उनके नौकरों की तनखाह देता था। अफ़ग़ानों और सरहटों से बचाने के लिये एक अंगरेज़ी सेना भी रहती थो।

२—सात बरस, १७६५ ई० से १७७२ ई० तक यह दोहरा प्रवस रहा। आधा प्रवस अंगरेज़ी और

त्राधा प्रवन्ध हिन्दुस्थानियों के हाथ में था पर इससे कुछ भी काम न चला। हिन्दुस्थानियों का प्रवन्ध बड़ा बुरा था। नवाब के नीकरों को सदा यह डर लगा रहता था कि न जाने कब निकाल दिये जायं। इसी से वह दूसरों को धोखा देने और श्रपना घर भरने पर उतारू रहते थे। जज और मंसिफ हर जगह घूस लेते थे। कोई सरकारी नौकर श्रपने वितन पर सन्तोष न करता था। वह इस धुन में लगा रहता था कि प्रजा से षी कुछ मिल जाय लेकर धनी हो जांय। यसलों में बहुत से सुसलमान घे जिनको नवाब ने रक्का था।

३—इस पर अनर्थ यह हुआ कि सन १७६८ से १७७० तक बंगाल में बड़ा काल पड़ा। बंगाल की बहुतसी प्रजा इससे नष्ट हो गई। जब फसलें ही न होती थीं तो प्रजा कर कैसे देती ?

8—बंगाले के सुप्रबन्ध करने के लिये एक योग्य पुरुष की प्रावश्यकता थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास इस समय एक ऐसा मनुष्य था जो इस काम के करने की योग्यता रखता था। इसका नाम वारेन हिस्डिइस् था। यह १७५० ई० में सुहरिर होकर कलकत्ते आया था और कम्पनी की नौकरों में सब पे बड़े उहरे पर पहुंच गया था। यह लाइव के विश्वासी अफ़सरों में था और हिन्दुस्थानियों का हाल इसमें बढ़कर कोई न जानता था।

प्रस्त से पहिले इसने बंगाले के दोहरे प्रवन्ध ही का अन्त किया; देशी नवाब और नायब छुड़ा दिये; बङ्गाले और बिहार के हर ज़िले में एक एक कलक्टर रक्खा जो जजी का काम भी करता था; कलकरों की मदद के लिये हिन्दू पंडित और मुखलमान जाजी रक्खे जो उनको धर्मश्रास्त और शरह मुहम्मदी समझाते थे। कानून का एक मीधा सादा ग्रन्थ तयार हुआ कि जिस में सब लोग उसको जान लें। बहुत से कर उठा दिये गये। जो महसूल बचे उनके देने की एक सहज रीति और ससय नियत कर दिया गया। अब हिन्दुस्थानी श्रह्णकार तो बीच में रहे ही नहीं जो रूपया खा जाते इस लिये कम्पनी की श्रासदनी पहिले से यहत बढ़ गई।

्रीर सहायता छोड़ कर सिन्धिया के बुलाने पर इलाहाबाद से

दिली चला गया था। सिन्धिया ने जब शाह आलम के नाम है पचीस लाख रूपया सांगा तो गवर्नर हिस्टिक्स ने जवाब दिया कि पेनशन शाह आलम को दी जाती थी अब वह हमारे पास से चले गये हैं इस लिये वह उसके पाने के अधिकारी नहीं हैं। मरहठे हम से नहीं मांग सकते। यह भी कम्पनी के लिये पचीस लाख साल को बचत हो गई।

७—पिं लिखा जा चुना है नि दोश्रावा अर्थात् गङ्गा यसुना ने बीच ना दलाहाबाद ना ज़िला शाह आलम नो दे दिया गया था। सरहठों ने पास चले जाने से वह भी शाह आलम ने हाथ से जाता रहा। हिस्टिक्स ने यह ज़िला अवध ने नवाव शजाउदी ना नो दे दिया और उसने उसने बदले में पचास लाख रूपया नम्पनी नो दिया।

द—इसने नुछ दिन पीछे ग्रजाउद्दीला ने क्हेलों से लड़ाई को।
यह अफ़गान घे जो नई वरस पहिले अवध के उत्तर-पश्चिमीय
कोने में ठ्हेलखण्ड में वस गये घे। यह लोग क्रोधी और निदंशी
घे; हिन्दुओं को वहुत सताते घे और नवाव को भी बहुत दिक
करते घे। नवाव ने हिस्डिक्स को सदद के लिये लिखा और इस
सहायता के बदले चालीस लाख क्पया दिया। क्हेले हारे और
भाग गये और सारे देश में शान्ति हो गई। पुराने क्हेले हाकिम
का वेटा नवाब बनाया गया और उसके वंशवाले ग्राज तक राज
करते हैं। अफ़गान सिपाही जहां तहां देश में बस कर खेती वारी
करने लंगे।

#### ५८—वारेन हेस्ट्रिङ्गस, पहिला गवर्नर जनरल।

(१७७४ ई० से १७८५ ई० तक)

१—हिस्हिक्स के गवर्नर होने के दो बरस पीछे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रवन्ध में भी बहुत कुछ उत्तट पत्तट हो गया। इक्क्ल एड की गवरमे एट ने एक कानून बनाया जिसका नाम रेण्युलेटिक्क ऐक्ट या। (उसके अनुसार बङ्गाल का गवर्नर सारी हटिश इण्डिया का गवर्नर जनरत हो गया और उसके मुक्रेर करने का काम कम्पनी के हाथ में निकाल कर इङ्ग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री के हाथ में दिया गया। कलकत्ते में एक बड़ी अदालत स्थापित की गई। इसके जज अङ्गरेज़ी गवरमेण्ट सुक्रेर करने इङ्ग्लैण्ड में भेजती थी।

र—गवर्नर जनरल की सदद के लिये चार मेखरों की कीन्सिल स्थापित की गई। उसके मेखर अङ्गरेज़ी गवरमेग्ट की तरफ़ से सुक्रेर होते थे

२—अब तक ईस्ट इिण्डिया कस्पनी ने भारतवर्ष में जो चाहा सो किया। इङ्गलैण्डराज ने कोई रोकटोक नहीं की; इसलिये कि कम्पनी बिलकुल व्यापारी कम्पनी थी। यह अब कम्पनी राज करने लगी। भारत के बड़े बड़े देश उसके हाथ में. आगये। कम्पनी देशी राजाओं और नवाबों के साथ सिन्ध और लड़ाई करने सगी थी इस लिये उचित समका गया कि इङ्गलैण्ड की गवरमेण्ड का कम्पनी के जपर अधिकार रहे।

8—गवर्नर जनरल श्रीर उसकी कीन्सिल सद्रास श्रीर बस्बई के गवर्नरों से ऊंचे माने गये जिसमें वह बिना उसकी श्राज्ञा के सन्धि या लड़ाई न कर सकें। इसके पहिले हर गवर्नर खतन्त्र था श्रीर जो मन में श्राता था करता था श्रीर श्रपने ही प्रान्त के हानि लाभ का विचार रखता था। अब इस बात की आवध्यकता हुई कि हिन्दुस्थान के समस्त अङ्गरेज़ी के सित ही तो एक ही और इसी भांति किसी से लड़ाई हो तो सब अङ्गरेज़ उससे लड़ें।

५—जब तक अवेला वारेन हेस्टिइस गवनर था, सारा काम बड़ी सगमता से करता रहा। पर जब नये कानून के अनुसार की निसल के मेख्द नियत हो कर आगये तो चार में से तीन मेखद हर बात में उससे विरुद्ध हो जाते थे। यह मेखद नये नये विलायत से आये थे; हिन्दुस्थान का कुछ भी हाल नहीं जानते थे। वारेन हेस्टिइस यहां का कचा हाल जानता था। फ्रानसिस जो वारेन हेस्टिइस से जलता था और उसको निकलवा कर आप गवनर जनरल बनना चाहता था उन'सबका सुख्या था।

६ - जालकत्ते में आतेही फ्रानिसस ने एक वङ्गाली वाद्मार नन्दकुसार को वहकाया और गवर्नर जनरल पर उससे भूठें दोष लगवाये। नन्दकुसार हेस्टिइस् से बैर रखता था। कारण यह था कि दो अमलो के समय में यह भी किसी पद पर नियत था और वारेन हेस्टिइस् ने उसके काम में ऐव निकासा था। जिस समय नन्दकुसार ने वारेन हेस्टिइस् पर भूठे दोष सगा रक्षे थे उन्हीं दिनों नन्दकुसार पर जालसाजी का सुक्दमा चलाया गया। नन्दकुसार अपराधी ठहराया गया और उसकी फांसी दी गई।

७—सात बरस तक प्रानिसस वारेन हिस्टिक्स का बिरोध करता रहा; इसके पीछे विलायत चला गया। इसके जाने पर कौंसिल में वारेन हिस्किस की कोई रोक टोक न रह गई।

पिंची सरहठों के साथ दूसरी हैदर अली के साथ।

# प्ट मरहतीं की पहिली लड़ाई । (सन् १७७८ ई॰ से सन् १७८२ ई॰ तक)

१—सन् १७७८ ई० में सरहठों के चौग्रे पेशवा साधवराव का देहाना होगया। उसी वरस वारेन हेस्टिइस् बङ्गाले का गवर्नर

नियत हुआ। साधवराव के कोई वेटा न था, इस कारण इस बात पर बड़ा भगड़ा हुआ कि साधवराव के पीछे कीन पेशवा बनाया जाय। पहिले उसका छोटा भाई पेशवा हुआ पर वह थोड़े ही दिनी पीछे सरवा डाला गया और उसका चचा राघोबा अथवा रघुनाय राव पेशवा बन बैठा। सरहठा सरदारी ने बिरोध किया इस कारण राघोबा ने बस्बई के गवर्नर से सहायता सांगी।



राष्ट्रीया ।

२ व्यव्हें के गवर्नर ने स्रत के स्थान पर सन् १००५ ई० में सिन्धिपत्न लिखा लिया जिसमें यह प्रतिं लिखी गई कि जी शक्ति ती सेना राघोबा की सहायता को भेजी जाय उसका खर्चा राघोबा दे श्रीर सालसिट श्रीर बसीन शक्तरेज़ी की दिये जायं। यह टापू वस्वई के पास धे श्रीर श्रव वस्वई के भाग हैं। शक्तरेज़ों ने पहिले भी कई वार दास देकर पेशवा से यह टापू सोल लेना चाहा था पर उसने सदा इनकार कर दिया था।

३—बम्बर्ड के गवर्नर की चाहिये था कि निय कानून के अनुसार इस नय सिन्धपत के बारे में भारत की गवरमेग्ट की मंजूरी के लेता। पर उसने इक लेग्ड सीधा कम्पनी को लिख दिया कि गवर्नर बम्बर्ड ने इस तरह का सिन्धपत लिखा लिया है। कुछ दिनों के पीछे भारत की गवरमेग्ट को खबर लगी। उसने सिन्धपत की संजर करने से इनकार किया और सन् १००६ ई० में पुरन्धर के खान पर पेश्वा के बैरियों से जिनका अगुआ एक ब्राह्मण नाना फरनवीस था एक दूसरा सिन्धपत लिखा लिया। नाना फरनवीस ने भी सालसिट देने की प्रतिज्ञा की। इसी समय कम्पनी को खरत के सिन्धपत का हाल सिल चुका था। वह सालसिट और बसीन के सिन्धिपत का हाल सिल चुका था। वह सालसिट और बसीन के सिन्धि से बहुत प्रसन्न हुई और सिन्धपत की मंजूरी दे दी।

8—हिन्दुस्थान श्रीर बम्बई के गवर्नमेग्ट को यह उचित हुश्रा कि राघोबा के सन्धिपत के अनुसार कारवाई करें। बम्बई की सेना राघोबा को पूना पहुंचाने चली। पर रास्ते में सिन्धिया की कमान में सरहठा सरदारों की एक बड़ी भीड़ का सामना हुआ षीर अङ्गरेज़ी सेना को पीछे इटना पड़ा। उधर कप्तान पोफस एक बड़ा बहादुर अफ़सर वारेन हेस्टिक्स की आज्ञा से कलकत्ते से चला, सिन्धिया की राजधानी खालियर पहुंचा और खालियर का किला ले लिया। इसी अवसर पर अंगरेज़ों के विरुद्ध मरहठीं श्रीर हैदर अली में सन्धि हो गई और हैदर अली ने करनाटिक पर चढ़ाई की। परन्तु सन् १७८२ ई० में हैदर अली सर गया। नाना भारनवीस के पच के मरहठों ने यह समाचार सुनते ही सन्धि कर ली। सन् १७८२ ई॰ में सलबी के खान पर सन्धिपत लिखा गया ' और यह निश्चित हो गया कि न ग्रंगरेज़ मरहठीं के बैरियों की श्रीर न सरहठे श्रंगरेज़ीं के बैरियों को सदद दें। सालसिट श्रीर वसीन अंगरेज़ी के पास रहे और राघोबा की पेनश्रन हो गई।

# ६० — मैसूर की दूसरी लड़ाई।

( सन् १७८० ई० से सन् १७८४ ई० तक)

१—हैदर अली ने दस बरस तक अंगरेज़ों के साथ सुलह रक्ती। इस अवकाश में उसकी शिक्त बढ़ती गई। उसने सेस्रर सलयबार और कनारों के सारे पालीगार और राजा दबा लिये। उसके पास फ़रासीसों की सिखाई हुई एक बड़ो सेना थी; सी तोपें थीं और चार सी फ़रासीसी सिपाही थे।

२—हैदर अली जानता था कि अंगरेज़ सरहठों की लड़ाई में फंसे हैं। इस लिये वह यह ससक्षता था कि सदरास जीत लेना सुगम है। उसने किपे किपे निज़ास और मरहठों को लिखा कि दिचिए से अंगरेज़ों को निकालने में मेरी सदद करों। इसके पीके सन् १७८० ई० में एक लाख सिपाहियों की भीड़ लेकर करनाटिक पर टूट पड़ा; क्षणा से लेकर कावेरी नदी तक सारा देश रीन्द डाला; गांवों में आग लगा दी; ढोर हांक से गया। मर्द मार डाले; स्तियों और बचों को पकड़ से गया। हैदर अली के इस उपद्रव से ऐसा काल पड़ा कि पचास बरस तक लोगों ने इसका गीत गाया और इसकी कहानी कहते रहे।

२—मदरास का गवर्नर लंड़ाई के लिये तयार न था। जितने सिपाची थे सब की छोटी छोटी टुकड़ियां ठांव ठांव पर बंटी थीं। करनेल बेली एक छोटी सी सेना लिये उत्तरीय सरकार की भीर से मदरास की सहायता को चला जाता था कि एकाएक हैदर अली ने पूलीनूर के निकट उस पर धावा सारा। करनेल बेली बृढ़ा और निक्ल था; न तो क्लाइव के भांति उसका साइस

ही या न वह वैसा पुरतीला या। उसने विचार किया कि मेरे सिपाही गिनती में कम हैं; हैदर अली का सामना करने के लिये काफ़ी नहीं हैं। सिपाही लड़ना चाहते थे पर वह अल्पबुिंड था। वह हैदर अली की बातों में आ गया। हैदर अली ने कहा कि अगर तुम्हारे सिपाही हथियार डाल दें तो में उनके प्राण न लूंगा। जब हथियार रख दिये गये तो हैदर अली अपना वादा भूल गया। बहुतेरों को तो उसने बड़ी निदुराई से मरवा डाला और कुछ को कैदी बना कर मैसर भेज दिया। एक छोटी सी सेना करनेल ब्रेथवेट के साथ चली आ रही थी उसका भी यही हाल हुआ।

8—पर सर आयर कूट जिसने वन्दवाश की लड़ाई सर की थी ताज़ा सिपाही लिये हुए बंगाले से आ रहा था। यह १७८१ ई० में पोटों नीवो (महसूद बन्दर) के स्थान पर हैदर अबी से भिड़ गया और उसकी कुल सेना को हरा दिया। फिर यूलीनूर पर भी हराया जहां एक साल पहिले करनेल वेली की सिपाही सारे गये थे। फिर सोलसगढ़ में उसे तीसरी वार हराया और इसी सांत दूसरी साल आरनी के स्थान पर हराया।

५—इसके कुछ समय पीके हैदर अली मर गया। अंगरेज़ी ने उसके वेटे टीपू सुलतान से मंगलोर के स्थान पर सन्धि कर ली। जो जो नगर और देश जीते गये थे सो फिर दिये गये और अंगरेज़ों के आदमी जो मैसूर में कुद थे छोड़ दिये गये।

#### ६१ - प्रबन्धकारिगी सभा।

#### (सन् १७५8 ई०)

१—हैटर यली ग्रीर मरहठों के साथ लड़ने में ग्रंगरेज़ी का वहुत रुपया खर्च हुआ, श्रीर इस बात की आवध्यकता हुई कि हिस्टिइस कहीं न कहीं से रुपया इकहा करे। करनाटिक की बचाने के लिये हैटर अली से लड़ाई की गई थी पर करनाटिक का नवाब मुहमद अली एक पैसा भी नहीं दे सकता था। गृतु ने उसके देश की उजाड़ दिया था श्रीर श्रकाल भी पड़ रहा था, फिर प्रजा मालगुज़ारी श्रीर कर देती तो कहां से देती।

र जब मदरास से क्पया इकद्वा न हो सका तो हिस्हिस ने युजाउद्दीला के वेटे अवध के नवाब से कहा कि जो क्पया तुन्हें कम्पनी को देना रह गया है उसे दो। उसने उत्तर दिया कि मेरे बाप ने जो क्पया खुज़ाने में छोड़ा था वह मेरी मा और दादी ने दवा लिया है अगर आप की आजा हो तो में क्पया उनसे ले लूं। हिस्हिस ने आजा दे दी। नवाब ने वेगमी से क्पया निकलवाने में उनको और उनके नीकरों को ऐसा कष्ट दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हिस्हिस का उसमें कोई अपराध न था पर उसके पुराने वैरो फ्रानसिस ने कहा कि इस में सारा अपराध इसी का है।

३ फिर हेस्टिइस ने बनारस के राजा चेतसिंह से जहा कि कम्पनी को कुछ रुपया दो। यह अंगरेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठा था और उनको कर देता था। उसका धर्म था कि जड़ाई में कम्पनी की सहायता करे। कारण यह कि कम्पनी के शतु उसके भी शतु थे। अंगरेज़ीं के खिपाही उसे न बचाते तो सरहठे उसका देश कीन जेते अथवा चौथ लेते। चेतिसंह बड़ा धनी था फिर भी उसने कम्पनी की सहायता न की। हेस्टिइस खयं बनारस गया कि चेतिसंह खे जुक रूपया लें। चेतिसंह गही पर से उतार दिया गया शीर उसका भानजा राजा हुआ। इस विषय में भी फ्रानिसस यही कहता था कि हेस्टिइस ने अत्याचार किया है।

8—सिस्टर फ्रानिसिस इङ्ग्लैग्ड पहुंचा और ईस्ट इंडिया कम्पनी से वार्न हिस्ट्रिङ्गस की प्रिकायत की। कम्पनी के डाइरेक्टरों ने समक्ता कि वार्न हिस्ट्रिङ्गस दोषी है और फ्रानिसिस सच कहता है। वार्न हिस्ट्रिङ्गस पर बड़े बड़े दोष लगाये गये। वार्न हिस्ट्रिङ्गस अपना पद छोड़ कर विलायत गया और वहां पारिलिमिस्ट की सभा में उसका सुक्दमा हुआ। सात बर्ष उस पर बिचार किया गया और वार्न हिस्ट्रिङ्गस विर्वाष ठहराया गया।

५—इसी अवसर पर इंगलैग्ड के प्रधान मन्त्री ने एक नया। कानून जारी करायाईजिसको पिट्स इंडिया बिल कहते हैं।

६—इस कानून के अनुसार एक प्रबन्धकारिणी सभा बनाई गई। इसके छ: मेस्बर थे। सभा का काम यह था कि हिन्दुस्थान की गवरमेग्ट की बाग अपने हाथ में रक्खे। पारिलमेग्ट की अनुमित के बिना किसी देशी राजा या शासनकर्ता से सुलह या लड़ाई न की जाय। सन् १०८४ ई० से यही सभा भारत का शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कम्पनी नहीं।

# ६२—लार्ड कार्नवालिस, दूसरा गवर्नर जनरल।

(सन् १७८६ ई० से सन् १७८३ ई० तकः)

१—दूसरा गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस एक धनी श्रंगरेज़ था। पहिले कभी हिन्दुस्थान में, न रहा था। इसको . जल्द ही मैस्र के साथ लड़ाई का प्रबन्ध करना पड़ा।

२--- त्रब टीपू सुलतान को राज्य करते आठ वरस हो गये थे। इस समय में उसने मलयबार, कुंड़ग श्रीर मसूर के त्रास पास के कुछ श्रीर देश जीत लिये थे। वह विजय के सद में सत्त था श्रीर ससभाता या कि इिन्द में मेरी वरावर कोई वादशाह नहीं है। श्रीरंगज़ेव की तरह उसने भी जीते इए देश के रहनेवालीं की सुसलमांन-करने का उद्योग किया श्रीर जिन लोगीं ने सुसलमान



होना खोकार न किया उनका बध किया। टीपू अंगरेज़ों खे जलता या चौर खुलम खुला कहा करता या कि एक न एक दिन इनवी इस देश से निकाल कर कोडंगा।

२— अन्त को उसने द्रैवानकोर पर्युचढ़ाई की। द्रैवानकोर का. राजा अंगरेज़ों का सित्र था। उसने कहला सेजा कि सुक्षे टीपू से बचात्रो। गवर्नर जनरख ने सहायता करने की प्रतिज्ञा की श्रीर निकास चीर मरहठों से पूका कि तुम इस सब के बैरी से लड़ने से

खाय दोगे या नहीं। दोनों ने बड़े आदर से स्तीकार किया। टीपू से नहलाया गया कि तुम दावनकोर से निकल जाओ। उसने न माना और लड़ाई की घोषणा दी गई। यह तीसरी खड़ाई थी जो अंगरेज़ों को सैस्र के साथ खड़नी पड़ी।

४—टीपू सुलतान करनाटिक उजाड़ने लगा जैसा कि दसे बरस पहिले हैदर अली ने किया था। लार्ड कानवालिस



टीपू सुखतान ।

वित्र क्षेत्र के वित्र में जा घुसा और वह सेस्र के देश में जा घुसा और वह लोग के लिया। निजास और सरहठीं ने जो सेना भेजी घी किसी काम की न घी और लड़ाई में घावे पर न गई और देश लूटने में लगी रही। लड़ाई की कठिनाई और दुख सब अंगरेज़ीं को भेजने पड़े।

५—लार्ड कार्नवालिस ने बङ्ग-लोर के आस पास के कई और किले ले लिये और फिर धीरे घीरे

क्रूच करता हुआ औरंगपत्तन पहुंचा; टीपू की सेना को परास्त कर के शहर में भगा दिया और किले के कोट पर गोला बरसाने लगा। टीपू ने देखा कि किला जल्द हाथ से जाता रहेगा, इस लिये वह सन्धि करने पर तैयार हो गया और कहने लगा कि श्रंगरेज लोग जो शर्त कर वही सुक्त भी खीकार है।

६—अब श्रीरंगपत्तन के स्थान पर अंगरेज उनके दोनों साथी धीर टीपू सततान में सन्धि हुई। टीपू को अपना श्राधा राज भीर लड़ाई का खर्चा तीस करोड़ रूपया देना पड़ा आधा रूपया उसी चण और आधा कुछ दिन पीछे। जो आधा रूपया नहीं दिया या उसके बन्धवा में टीपू ने अपने हो वेटों को जीन दे दिया।

०—जो देश टीपू सुलतान से सिलाई या उस में निज़ान श्रीर मरहठी जा नोई हन न था। ती भी अंगरेज़ों ने उनके साथ बरावर बांट लिया। पश्चिमीय ससुद्रतट पर सलयवार श्रीर करनाटिक के दो ज़िले जो अब सलेम श्रीर सदुरा कहलाते हैं श्रंगरेज़ों के हिस्से में श्राये।

द- लार्ड कार्नवालिस ने बंगाले में ज़मीन का बन्दोबस्त पका कर दिया। सुगलों के राज्य में ज़िमीदारों की मालगुज़ारी पर घरतो दी जाती थी। ज़िमीदार नवाव को एक बंधी रक्स दे देते थे और प्रजा से जितजा चाहते थे वस्त कर लेते थे। नवाब की रक्स देने के पीछे जो कुछ बचता था सब ज़िमीदारों के पेट में जाता था। ज़मीन बादभाह की थी और ज़मीदार उसके दामों के नीकर थे। वह प्रजा को दास सममते थे और उनके साथ बड़ी निदुर्गई करते थे; प्रजा को ऐसा निचोड़ते थे कि किसान बेचारों की बड़ी दुईंगा होती थी। इस बिषयं में सरकार करपनी के पास चारों और से शिकायते पहुंचती थीं।

ट-दस दुख के दूर करने और सब के सुभीते के बिचार से सार्ड कार्नवालिस ने ज़िमीदार को वह सारी धरती दान कर दी जिसका लगान वह वस्त करता था। जमीन का उसे पूरा मालिक बना दिया। जो मालगुज़ारी ज़िमीदारों की और से सरकार कम्पनी को देनी पड़ती थी वह भी सदा के लिये एक ही बार मुक्रिर कर दी गई। लार्ड कार्नवालिस ने ज़िमीदारों का एक ऐसा समाज बना दिया जो धरती के वैसे ही स्वामी रहे जैसे इक्न लैंड में

रईस होते हैं। इन लोगों के पास जो धरती है वह न मोल ह

१० — लार्ड कार्नवालिस ने ज़िले ज़िले में सुकदमा फ़ैसल करने के लिये एक जज और सरकारी मालगुज़ारी वस्त करने के एक कलकर सुक्रेर किया। लार्ड लाइव ने दोनों काम एक है अफ़सर को सींप थे पर पीछे यह जान पड़ा कि एक ही अफ़सर है दोनों काम अच्छी तरह से नहीं हो सकते।

#### ६३—सर जान शोर, तीसरा गवर्नर जनरल।

( सन् १७८३ ई॰ से सन् १७८८ ई॰ तक)

१—तीसरा गवर्नर जनरल सर जान शोर कलकत्ते के ईस्ट इण्डिया नम्पनी का सिविल अफसर था। यह पांच बरस तक गवर्नर जनरल रहा। इसके ससय में कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं हुई श्रीर न हॉटिश इण्डिया के राज्यप्रवस्थ में कोई बड़ा श्रदल बदल हुआ।

२—इज़ लैण्डराज की ओर से कड़ी आजा हो चुकी थी कि गवर्नर जनरल किसी देशी राजा बाबू के साथ किसी प्रकार की छेड़ छाड़ न कर। गवर्नमेंट अंगरेज़ी का यह अभिप्राय था कि जो बड़े बड़े राज्य इस समय है वह ज्यों के त्यों बिना घट बढ़ दने रहें। न कोई अधिक बली हो जाय न कोई निर्वल हो जिससे सब जगह शान्ति बनी रहै।

३—परन्तु निज़ाम, मरहठे और टीपू सुलतान इस शान्ति के बिरोधी थे। टीपू यह चाहता था कि मेरी जो शक्ति घट गई है उसको पूरी करके पहिले सा बली बन जाऊं। मरहठी की यह इच्छा थी कि टीपू, निज़ाम और देशी रजवाड़ी से चौथ

ली जाय। निज़ाम चाहता था कि अंगरेज़ मेरी सहायता करें चीर सुभी मरहठों से बचायें।

8—जब सरहठों ने जाना कि श्रंगरेज़ निज़ास की सहायता गंकरेंगे तो उन्होंने वाई बरस की चौथ जो निज़ास ने न दी घी इससे मांगी। निज़ास के पास न देने को क्पया था न खड़ने की शिक्ता। उसने गवर्नर जनरल सर जान शोर को लिखा पर वहां से इत्तर सिला कि इस इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।

प्र—इस पर पेशवा ने सरहठे सरदारों को सन्देशा क्षेजा कि सब सिलकर निज़ाम के जपर चढ़ाई करें। सरहठे राजा गवालियर, इन्होर, बरार और गुजरात से बड़ी बड़ी सेना खेकर श्राये और बड़ी भीड़ से निज़ाम के जपर टूट पड़े। सन् १७८५ ई॰ में करीला के स्थान पर बड़ी भारी लड़ाई हुई। निज़ास हार गया और उसे अपना राज सरहठों को भंट कर देना पड़ा। खीर जो श्राधा बचा उसके लिये उसने सदा चीश देने की प्रतिज्ञा की।

६—अब मरहठे राजाओं के आपस में इस देश, के बांटने से आगड़े हुए, और तीन बरस तवा पेशवा, सिन्धिया, होलक्कर और गायकवाड़ और भोंसला में युद्ध होता रहा।

# ६४-मार्किस वेलेज्ली, चौथा गवर्नर जनरल।

(सन् १७८८ ई॰ से सन् १८०५ ई॰ तका)

पूर्वाई ।

१—चौंघे गवर्नर जनरल सार्किस वेलेज़ली ने अंगरेज़ों को आरत में सब से बढ़कर प्रतिसान वना दिया। इसकी साथ छसका छोटा थार्ड कर्नेल वेलेज़ली भी आया था जो बङ्ग बीर या और अपने सर्वीच बीर कर्सी के कारण पहिले सर आर्थर बिलेज़ली हो गया; पीछे खूक औफ़ विलिङ्गटन का पद पाकर अन्त से दङ्गलैंड का प्रधान संत्री बनाया गया।

२—एक कुल ने सारे बचे कुलपित अर्थात् अपने वाप को आजा सानते हैं और बाप उनसे अच्छे काम कराता है। वचा कोई बुरी बात करता है तो वाप उसे दण्ड देता है। बाप बचें की रचा करता है, दुख दर्द से बचाता है और वह बातें वताता है जिनका करना उचित है या जिनको न करना चाहिये और जिनसे बचना चाहिये।

३—श्रच्छे राज्य में प्रजा श्रपने राजा की शाजा ऐसे ही सानती १ जैसे बच्चे श्रपने बाप की। राजा या बादशाह श्रपनी प्रजा को दुख से बचाता है, श्रपराधियों को दण्ड देता है निर्वलों को रचा करता है जिससे उस की प्रजा सुख चैन से रहती है।

४—इसी प्रकार भारत ऐसे बड़े देश में सब जगह शांति रखने भीर प्रजा की रचा के निमित्त यह प्रसावश्यक है कि एव ग्रिक्सान न्यायपरायण और सुजन हाकिस या बादशाह हो ग्रिक्सान उसे इसलिये होना चाहिये कि सामंतों और हाकिसो से अपनी आजा पूरी कराये, चोरों और लुटेरों को दबाने के योग्यता उस में हो जिससे सब जगह शांति रहे। उसके पास समुचित धन होना चाहिये जिससे अकाल पड़ने पर कंगाले भीर दीन दुखियों की सहायता कर सके। बुिद्यान और सुजन होगा तो प्रजा के लिये अच्छे और न्याय के कानून बनायेगा और सब को उस कानून के अनुसार चलने को बाध्य करिगा।

५—विलेज़ को समय तक अंगरेज़ों के सन में यह समायाही न या कि अकबर की भांति सारे भारतवर्ष पर राज करें। अंगरेज़ं ने भारत के बहुत से भाग ले लिये पर उनकी दशा यह थी वि श्रपनी इच्छा नहीं रहने पर भी किसी के साथ लड़ना पड़ा श्रीर धुत्र समाप्त होने पर कोई प्रान्त जीत लिया गया। श्रंगरेज़ श्राप से श्राप किसी पर चढ़ाई न करते थे। हां कोई उन्हें छेड़ता था तो श्रपने बचाव के लिये न लड़ते तो क्या करते ? ईस्ट इिंग्डिया कम्पनी भारत में व्यापार करके क्पया कमाना धाहती थी। देश जीतना उसका श्रीप्राय न था। कम्पनी न धार बार क्लाइव, कार्नवालिस श्रीर श्रीर गवर्नर जनरलीं से ताकीद की थी कि कभी किसी देशी राजा से न लड़ो श्रीर भारत का कोई देश मत लो।

६—पर लार्ड वेलज़ली ने देखा कि भारत के हर प्रान्त में लूट मार मची है और देश का सत्यानाथ हो रहा है। उसने देखा कि भारतके यासन करनेवालों में शंगरेज़ सब से वली, सब से बुिंडमान शीर सम्य हैं और उनका धर्म है कि भारत को लूट मार और हीपट होने से बचायें। इस लिये यह परमावश्यक हो गया कि जितने यासनकर्ता हैं उन सब से प्रतिज्ञा करा ली जाय कि वह सोग आपस में लड़ाई दंगा न करें शीर अपने अपने देश का प्रबन्ध ठीक रखें। इसी के साथ यह भी उचित जाना गया कि जो राजा ऐसी प्रतिज्ञा करना खीकार न करें तो उससे बरज़ोरी से ऐसी प्रतिज्ञा करना खीकार न करें तो उससे बरज़ोरी से ऐसी प्रतिज्ञा कराई जाय। ऐसे अभिप्राय से एक बड़ी सेना रखने की आवश्यकता हो गई जो सारे देश में शान्ति रक्खे और इस सेना का ख्रचा सब मिलकर दें। शंगरेज़ों का यह धर्म रहा कि जो प्रान्त प्रपने हिस्से का ख्रचा दे उसकी बैरियों से रचा करें।

७—इस समय की वड़ी वड़ी रियासतें यह थीं। मरहरों के पांच सरदार पेश्रवा, सिन्धिया, होसकर, गायकवाड़ श्रीर भोंसला, निकास श्रीर टीपू सुलतान। सिख लोग भी बलवान होते जाते थे पर श्रभी तक उनकी कार्यवाही पंजाब के बाहर न हुई थी, सुग़लवंश का बादशाह शाह आलम, बूटा और दीन निःसहाय सिन्धिया को कंद में था। अवध के नवाब की श्राता बहुत कस थी।

प्रसी अवसर पर फ्रांस में एक बड़ा राजविस्त हुआ।

क्षांसवासी अपने बादणाह से बिगड़ गये और बादणाह और उसकी

सलका दोनों को मार डाला। एक फ्रांसोसी सेनापित नेपोलियन

गामी फ्रांस का हाकिम बन बेठा। उसके पास एक बड़ी

पिक्तियालिनो सेना थो। उसने यूरोप के कई देश जोत लिये।

प्रगरेजों के साथ भी उसने लड़ाई छेड़ दी और कहने लगा कि

८ लार्ड वेलेज़लो ने देखा कि निज़ास टीपू और सिन्धिया खब के पास बड़ी बड़ी सेनायें हैं जिनको फरांतोसियों ने पल्टन की क्वाइद और युद की रोति सिखाई थो। फरांसोसियों का प्रसिद्ध सेनापित सिश्च देश तक आ पहुंचा था। टीपू ने नेपोलियन की लिखा कि तुस आओ और अंगरेज़ों को भारत से निकालने में मेरी सहायता करो। नेपोलियन ने उसका साथ देना खीकार किया। एक कोटोसो फ्रांसीसी पल्टन संग्लोर में भी पहुंच गई। पर यह पाण्डोचरो न जा सको क्योंकि अंगरेज़ों ने पहिले वहां अपना प्रिकार जमा लिया था।

१०— इस समय गवर्नर जनरल ने निजाम, टीपू सुलतान श्रीर पेमवा को जो श्रमो तक मरहठा जाति का सिरताज समका जाता था, यह लिखा कि फरांसीसो श्रंगरेज़ों को जान के गाहक है; इस लिये जो फरांसोसी उनके यहां नौकर हो उन्हें निकाल दें श्रीर पपने श्रपने देग में श्रान्ति रखने श्रीर रहा के लिये श्रंगरेज़ो सेना रखें श्रीर उसका खर्चा दें। इस सेना से श्रमिप्राय यह था कि शामन करियों को शानि सार्वि देग में शानिक रावि में सामारा करे। इस लिये उसको सहायकसेना कहते हैं श्रीर जिस रीति पर उसको वेलेज़लों ने चलाने का विचार किया था वह सहायक रीति की नाम से प्रसिद्ध है।

११—इन तीनों में निज़ास सब से निर्बल था श्रीर सरहतों से बहुत हरता था। उसने विलेज़ली का सत तुरन्त खीकार कर किया। सिंध यह थी कि अंगरेज़ सरहतों से उसकी रचा करें श्रीय उससे चीथ देने का भार उतरवा हैं। निज़ास ने फरांसीसी सिपाछी सब छुड़ा दिये श्रीर एक श्रंगरेज़ो पत्टन हैदराबाद में पहुंच गई। उस समय निज़ास बैरियों से निर्भय हो गया श्रीर श्राज तक जितने निज़ास हुए सब ने निश्चित्त होकरशान्तिपूर्वक श्रपने देश का शासन किया है श्रीर शंगरेज़ों के सित श्रीर सहायक रहे हैं। श्रीप स्वतान श्रीर सरहठे भी विलेज़ली की इस उत्तस नीति की मान लेते तो निज़ास की नाई वह लोग भी ऐसे ही हरे भरे देख पढ़ते श्रीर उनकी सन्तान राज करती होती।

१२—पर टीपू ने न साना। जो श्रंगरेजी अपसर गवनिय जनरत की सेना लेकर उसके पास गया था उससे टीपू ने भेंट भी म की। चौथी बार सेन्द्रर के साथ लड़ाई की घोषणा की गई। पेश्रवा सिन्धिया से डरता था। उसने यह प्रतिज्ञा को कि से शंगरेज़ों को सहायता करूंगा जो श्रंगरेज़ सिन्धिया से सुसी बचाये शौर मरहठे राजा सब श्रलग थे।

१३—दो अंगरेज़ी सेना, एक वस्वई से और दूसरी मद्रास के मेस्र पहुंची। मद्रास की पत्न का कमानियर जनरल हैरिस या। वर्नल वेलेज़ली भी उसके साथ था। पहिले टीपू ने वस्वई की पत्न पर धावा मारा पर हार गया। फिर पीक्टे हटकर दूसरी पत्न पर टट पड़ा, यहां भी हारा। अब दोनों अंगरेज़ी सेनाओं है समे आ दवाया और वह अपनी राजधानी औरंगपत्तन में विर गया।

थोड़े दिन गोले बरसे और कोट का कोना टूट गया। जब पूरी तैयारी हो गई तो जनरल पेटर्ड जो पहिले बहुत दिनों तक श्रीरङ्गपत्तन में कैंद रहकर टीपू के हाथ से दुख पा चुका था और पहिलो लड़ाई की समाप्ति पर छोड़ दिया गया था अंगरेज़ी पल्टन लेकर किले पर चढ़ा। सात मिनट में कोट पर पहुंच गया और एक घंटे में किला ले लिया गया। टीपू सुलतान फाटक पर जड़ता हुआ मारा गया।

१४—अव मैस्र देश जीत लिया गया। गवर्नर जनरल चाइता तो उसे अंगरेज़ी राज्य में सिला लेता परन्तु गवर्नर जनरल ने पांच बरस के छोटे बच्चे को जो उस हिन्दू राजा के बंध में या जिसको हैदर अली ने उतार दिया था मैस्र की गद्दी पर बैठाया। इसका नाम खणाराज था। देश का वह भाग जो मैस्र से असग था और हैदर अली और टीपू ने जीत कर मिला निया था अंगरेज़ निज़ाम और मरहठों में बंट गया। अंगरेज़ी को वह इसाका मिला जो अब कनारा और कोयमबटूर के नाम से प्रसिद्ध हैं। टीपू खलतान के बेटों के साथ बड़े मिल्ल भाव का बर्ताव किया गया। इनके लिये बड़ी बड़ी पेनशनें कर दी गई और वह वेलीर भेज दिये गये जहां वह अराम से रहें सहें।

# ६५-मार्किस वेलेज़ली (उत्तराई)।

१—कुछ दिन पीछे निज़ाम ने यह प्रार्थना की कि जो श्रंगरेकी किना मेरी सहायता के लिये हैदराबाद भेजी गई है उसका खर्ची गगद लेने के बदले सुभसे वह ज़िले ले लिये जायं जो सुसे श्रमी गिले हैं। कम्पनी ने यह बात मान ली श्रीर सन् १७८८ ई० में तंगभद्रा श्रीर मेसूर के बीच का एलाका जो अब विलारी श्रीर

कड़ापा ने ज़िले कहनाते हैं समर्पित देश ने नाम से अंगरेज़ी

र—तंनीर का देश जिसके बीच में हो कर कावेरी नदी वहतो है, इतना उपजानं है कि उसे दक्खिन का बाग कहते हैं। उसको शिवानी के भाई ने जीत लिया या और डेढ़ हो बरस तक सरहठे इसका शासन जरते रहे। यहां का अन्तिम सरहठा राजा वड़ा अलाचारी था। उसने इतना कर लगाया कि प्रजा के पास वड़ी कठिनाई से खाने को वचता था। हज़ांरीं आदमी उससे वचने



मार्किस वेलीज्ली।

के लिये तंजीर छोड़ वार चले गये। कुछ दिन पीछ राजा भी नि:सन्तान सर गया। उसके कुल के दो कुंवर गद्दी की दावादार निकली। लार्ड वेलेज़ली ने इस विचार से कि इन दोनों की जड़ाई दंगा न हो और देश का प्रवन्ध भी संभल जाय तंजीर के इलाके की अंगरेज़ी राज्य में सिला लिया और दोनों के लिये बड़ी वड़ी पेनग्रनें कर दीं।

२—महसद यली जिसको क्लाइव ने सन १०५६ ई० में छसके वैदियों में बचाया या सन १०५६ ई० से लेकर १७८५ ई० तक जारनाटिक का नवाब रहा। उसका प्रबन्ध कभी अच्छा न या। हैदर अली और टीपू के साथ जो लड़ाई हुई उसका भी अभिप्राय यह या कि कारनाटिक देश की रचा हो। फिर भी सहसद अली न अंगरेज़ों की सहायता न की। जहां तक हुआ उसके अफ़सर उन्नटे वैरी की सदद करते रहे। उसने अपने सिपाहियों की तनखाह न दी। बहुत से सिपाही टीपू के पास चले गये और शंगरेज़ों के बिरुद लड़ने लगे। देश की मालगुज़ारो निज के खेल तमाये में विगाड़ता रहा और इतना कर्ज़ा कर लिया कि उसे वह पटा न सका। कि आलिस बरस राज करके महमद अली मर गया और उसका वेटा उसदतुल-उमरा सिंहासन पर बैठा। जब अंगरेज़ों ने श्रीरंगपत्तन ले लिया, उनके हाथ कुछ ऐसी चिहियां लगीं जो सहसद अली और उसके बेटे ने किप किप कर हैदर अली और टीपू के नास सेजी थीं और जिनमें दोनों ने अंगरेज़ों के विरुद्ध प्रतिज्ञा की थी। उसी ससय तीन बरस नवाबी करके उसदतुल उसरा भी सर गया। उसका प्रबन्ध बाप से भी बुरा था। उसने कोई बेटा न छोड़ा। इस पर लाई विलज़ली ने कारनाटिज को खंगरेज़ी शासन में ले लिया और सहसद अली के भतीजों और गांवेदारों के लिये बड़ी वड़ी पेनशनें कर दीं।

४—इस रीति से मद्रास हाता बन गया। इसका आरम्भ १७५८ ई० में करनल लाइव ने किया या जब उसने फरांसीसियों से उत्तरीय सरकार का इलाका लिया था। टीपू के साथ पहिली महाई के पीछे १७८२ ई० में लाई कार्नवालिस ने मलयबार, मलेस और सदुरा का इलाका सिला लिया था। लाई वेलेज़ली ने फानाड़ा, कोयसबटूर, तंजीर और कारनार्टिक जोड़ कर हाता पूरा कर दिया, उस दिन से आज तक सी बरस के समय में कोई खड़ाई दङ्गा भगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ और प्रजा हरी भरी धन धान से पुरी है।

प्रमास तार्ड विलेजली ने अवध के नवाब को लिखा कि सुम भी हैदराबाद के निजास की तरह सहायक श्रेणी में श्राना अक्षितार करों। पहिले तो नवाब ने न साना पर पीछे जो उसने देखा कि न सानने श्रीर हठ करने से कोई लास नहीं है तो वह

भी मान गया। एक अंगरेज़ी सेना अवध की भेजी गई और उसके खूर्चे की नवाद ने गंगा यसुना के बीच का दोश्रावा श्रंगरेज़ीं की सींप दिया। यह बही दोश्रावा है जो और कुछ ज़िलों के मिल जाने से संयुक्त प्रान्त कहलाता है।

#### ६६-मार्किस वेलेज्ली (समाप्त)।

१—अब एक सरहिठ वचे जो अगरेज़ी के वस में न आये धे भीर जिन्हों ने गवर्नर जनरल लार्ड वेलेज़ली की नई रीति

खीकार न की थी। मैसूर की यन्तिम खड़ाई की समाप्ति पर लार्ड वेलेज़िकी ने राघोबा के वेटे पेग्रवा बाजीराव की लिखा कि तुस वह भर्तें सान लो जी निज़ास ने सान ली हैं और फ़रांसीसी सिपाहियों को निकाल दो और उनकी जगह यपनी सदद के लिये यंगरेज़ी सेना रख लो तो सैसूर से जीते हुए देश का तिहाई भाग तुसको दे दूंगा। मगर पेग्रवा ने अपने बूढ़े ब्राह्मण मन्दी नाना फड़नवीस के कहने में श्राक्तर इन भर्तों को न साना।



२—दूसरे साल सन १८०० ई० में नाना फ़ड़नवीस सर गया।
नये पेथवा ने तुरन्त होलकर से लड़ाई ठान ली। होलकर ने
पूना ले लिया और एक नया पेथवा गही पर विठा दिया।
बाजीराव अपने प्राणीं के डर से भाग कर वस्बई पहुंचा और
पहीं से लाई नैलेज़ली को लिखा कि जो अंगरेज़ सुसे पूने की गही

पर बैठा दंती में उनकी शर्तों मान लूं। १८०२ ई० में बसीन के



नाना फुड़नबीस।

किसी में जो वस्वई से बीस सीज उत्तर
है पेशवा ने सन्धिपत पर इस्ताचर
किये और यह प्रतिज्ञा की कि अब से
पेशवा के पद से में सरहठा सरदारों
का मुखिया न बन्ंगा, न अंगरेज़ों की
अनुमति बिना और किसी मरहठा
सरदार से कोई सस्बन्ध रक्लंगा, और
अपने देश की रचा के लिये अंगरेज़ी
सेना रक्लंगा। इस फीज़ के ख़र्चे के
लिये पेशवा ने कुछ ज़िले कम्धनी को
दिये जो अब वस्बई हाते में मिल
गये हैं।

३—इसी समय गुजरात के राजा गायकवाड़ ने पेशवा की तरह श्रंगरेज़ों के साथ एक सन्धि की जिसके श्रनुसार उसने श्रंगरेज़ों को आरत का सन्दाट मान लिया; श्रंपनी सहायता के लिये अपने देश में श्रंगरेज़ी सेना रखना खीकार किया श्रीर उस सेना का खर्चा देने की प्रतिज्ञा की।

8—दीलत राव सिन्धिया और राघोजी भींसला ने सिन्ध करना खीकार न किया; बसीन के सिन्धियत का हाल सुन कर बहुत बिगड़े और इस बात का उद्योग किया कि होलकर टूट कर उन से सिल जाय और अंगरेज़ों से लड़ें। दोनों ने अपनी पलटनें सर्जी और जड़ाई की तैयारी कर दी।

५—लार्ड वेलेज़ली ने भी हाल सुना। वह भी लड़ाई के लिये तैयार हो गया। जनरल लेक सेना लेकर सिन्धिया का सामना जरने के लिये उत्तरीय भारत में पहुंचा। करनेल वेलेज़ली और •

करनल स्विनसन् एक और सेना लेकर दिल्ल से आये।

तन् १८०३ ई० में असेई के स्थान पर जो निज़ाम के राज में है

सिन्धिया और राघोजी भींसला को पलटन से करनेल विलज़ली का

तामना हुआ। इसके पास पांच हज़ार से कम सिपाही थे।

अरहठों के पास पांच हज़ार थे। फिर भी करनेल विलज़ली की

जीत हुई। इसी साल अरगांव के स्थान पर करनेल विलज़ली की

मरहठों की फिर हरा दिया।

६—इसी बीच में उत्तरीय हिन्दुस्थान में लासवारी के स्थान पर सिन्धिया की फ़रांसीसी सेना से जनरल लेक का सामना हुआ। जनरल लेक ने फ़रांसीसियों को भगा दिया और दिली मीर आगरा को जो बहुत दिनों से मरहठों के अधिकार में धे ते लिया। दिली में लार्ड लेक ने बेचारे बूढ़े शाह आलम को देखा नो अन्धा केंद्र में पड़ा था। अंगरेज़ों ने उसे केंद्र से निकाला और एक अच्छी पेनशन बांध कर उसकी आजा दे दी कि बादशाही महल में रह कर अपने दिन काटें।

९— यब सिन्धिया और राघोजी भींसला ने भी अंगरेज़ों ने साथ ऐसी हो सिन्धियां नर लीं जैसी वसीन में हो चुनी थी। सिन्धिया ने यसुना ने उत्तर का सारा देश कोड़ दिया; राजपूतों और निज़ाम से चीथ मांगने से हाथ खींचा। सिन्धिया ने अरजुनगांव के पास इस सिन्धियत पर दस्त ज़त किये थे। इस लिये यह अरजुनगांव का सिन्धियत कहलाता है। भींसला ने साथ देवगांव में सिन्धि हुई; उसने अनुसार भींसला ने पूर्व में कटक और पिसम में बरार अंगरेज़ों को भेंट कर दिया। लार्ड वेलेज़ली ने बरार निज़ाम को दे दिया। यह सब घटनायें १८०३ ई० की हैं। अंगरेज़ों सेना पूना और नागपुर में उहराई गई और भोंसला नागपुर का राजा कहलाने लगा।

द—इसी समय राजपूत राजाशी ने भी लार्ड वेलेज़ली की सदायक श्रेणी में मिल जाना खोकार कर लिया श्रीर जो लड़ाइयां उनके श्रापस में या सरहठों के साथ होती थीं बन्द हो गई।

८—अब भारत में होलकर ही एक बड़ा राजा था जो मिलेज़ को के दे में नहीं आया था। जसवन्तराव होलकर कहता था कि सुक्त को अधिकार है कि उत्तर भारत में जहां चाहूं जाजं; सब से चौथ लूं और जो न दे उसे लूटूं मारूं। जब अंगरेज़ी सेना भरहठीं से लड़ने में फंसी थों तब जसवन्तराव होलकर राजपूताने के राजाओं को जो उससे लड़ने की शक्ति न रखते धे सूट रहा था। यह राजा अंगरेज़ों की सरन में आ चुके थे। इस कारण लार्ड वेलेज़ को ने होलकर से कहा कि इनको न सताओं और अपने देश को लीट जाओ। होलकर ने उत्तर दिया कि में नहीं जाऊंगा और सदा राजपूतों से चौथ लूंगा। गवर्नर जनरल का धर्म था कि सन्धिपत्र के अनुसार राजपूतों का पत्त ले और उनकी रचा करे। १८०४ ई० में होलकर के साध सड़ाई केड़ दी गई।

१०—गवर्गर जनरल को सालूस न था कि होलकर में कितनी धिता है और कितनी सेना उसके पास है। इस लिये उसने वंगास से वारनेल मानसन को कुछ थोड़ी सी सेना दे कर सिन्धिया की एक सेना के साथ मेजा। करनल मानसन को भी होलकर या छस को सेना का कुछ पता न था। वह वेषड़क होलकर के देश के खड़ा चला गया पर अचानक एक बड़ी सेना के बीच में घर गया। सिन्धिया के सिपाही टूट कर दूसरे पच से जा मिले करनेल मानसन सहायता को आशा से सूर्खता करके आगरे की तरफ हटा। जूलाई का महीना था; सूसलाधार वर्षो हो रही थी। नटियां वटी हई थीं: करनेल मानसन को आगरे पहंचने में

लाट वेलेसली के समय की विटिश इसिड्या। सन १७१६ ईसी। राजपुताना

मड़ी दिक्कत हुई। इसी समय होलकर ने दिली पर धावा किया। दिली तो न ले सका पर श्रास पास के देश को लूटने लगा। सिन्धिया भी एक बड़ी सेना लेकर होलकर के साथ मिल गया।

११—अब जनरल लेक भी एक बड़ी सेना लेकर आगरे को बढ़ा; सन् १८०४ ई० में डीग की लड़ाई में लेक ने होलकर के दलवादल को राई काई करके भगा दिया, और डीग का मज़बूत किला लेकर भरतपुर के किले को घर लिया। भरतपुरवाला होलकर का सहायक था। ज़क्क देर तक तो उसने बहादुरी के साथ भरतपुर की रचा की। पर जब उसने देखा कि अब किला हीत ही लिया जायगा तो राह पर आया और अंगरज़ों के साथ उसने सन्ध कर ली। होलकर सब जगह से मार खाता भागा और अपने देश में चला गया।

१२—जनरल लेक लड़ाई बन्द कर देता और होलकर की एबरदस्ती लार्ड वेलेज़ली की शत्तीं पर राजी करता पर लार्ड बेलेज़ली की गवर्नर जनरली समाप्त हो गई। वह विलायत चला गया और उसकी जगह जो दूसरा गवर्नर जनरल आया उसने जनरल लेक को अपना विचार पूरा करने की आज्ञा नहीं दी।

# ६७—लार्ड कार्नवालिस, पांचवां गवर्नर जनरल, सर जान बारली, लार्ड मिग्टी, कृटा गवर्नर जनरल।

१—ईस द्रिख्या नम्पनी को अभी तक विना किसी दूसरे के साभे के भारत में व्यापार करने का अधिकार था। उसने देखा कि व्यापार का कुल लाभ टीपू और सरहठी के साथ जड़ाइयों में खुई

हो गया। वस्यनी को अपन लाभों हों से मतलव या। इस लिये नया गवर्नर जनरल जो आया तो यह हुका लेकर आया कि छोलकर से तुरंत सन्धि कर ली जाय, और कस्पनी भारत के किसी रईस से छेड़ छाड़ न करे। पहिले इसी तरह के हुका सर जान शोर को भी मिल चुके थे।

२—लार्ड कार्नवालिस पहिले भी एकवार गवर्नर जनरल रह पुका था। यव सत्तर वरस के लगभग उसकी उसर हो पुकी थी; वह बंगाले के गरम श्रीर सीले देश में रहने के लायक न था। यहां श्राव तीन महीने भी न बीते थे कि मर गया।

श्—सर जान वारली इसकी जगह पर कुछ दिनों के लिये गवर्नर जनरल हुआ। होलकर खुशी से यही यर्त मान लेता जो यीर मरहठा राजाओं ने की थी। पर सर जान वारली को जो हुका इंगलिस्तान से मिले थे उन को मान कर होलकर से सिन्ध कर लेनी पड़ी। होलकर, वाजीराव पेथवा, राघोजी मंसला मिन्धिया किसी की समभ में न आया कि यह गवर्नर जनरल लार्ड वेलेज़ली के अभिप्राय के विरुद्ध क्यों काररवाई कर रहा है। यह सब यही समभे कि नया गवर्नर जनरल होलकर से डर गया। फिर तो इनके मन में बड़ा पछतावा हुआ कि हमने क्यों अंगरेज़ी के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। यह लोग सात बरस तक लड़ाई की तैयारी करते रहे और यह प्रवन्ध सोचते रहे कि किस तरह अपनी पुरानी दथा और अधिकार को फिर पा जायं और फिर दूसके देशों से चीथ लें।

8—सिन्धिया से जो हीलकर के साथ सिल गया था एक नई सन्धि की गई। ग्वालियर का सज़बूत किला जो पहिले जीत लिया गया था उसको लीटा दिया गया श्रीर चस्वल नदी उसके श्रीर सरकार कम्पनी के इलाकों में सरहद वनाई गई। —इसी समय टीपू ने वेटों ने जो वेलोर ने ज़िले में रहते थे खीर अंगरेज़ों से पेनशन पाते थे, देशी चिपाहियों को भड़का कर उनसे विद्रोह करा दिया। बहुत से अंगरेज़ों मारे गये। फिर भी खोड़े से अंगरेज़ बहादुरी के साथ किले में बैठे लड़ते रहे। जब अरकाट से मदद पहुंची बिद्रोह दब गया और टीपू के वेटे कलकते केज दिये गये और वहीं रहने लगे।

६—इसने पीके लार्ड मिग्टो गवर्नर जनरल हुआ। उसने सात बरस तक शासन किया और देशी रईसों की विलक्षल नहीं केड़ा। पर यह कोई अच्छी बात न धी क्योंकि वह सब आपस में लड़ते भिड़ते रहे और अंगरेज़ों पर धावा करने की तैयारी करते रहे। यह भी क्या करता इङ्गलिस्तान से जसे हुका आते थे उन्हों के अनुसार चलता था।

७—राणी एलिज़बेथ ने सन् १६०० में ईस्ट इंडिया कम्पनी को एक आजापत दिया था जिसके अनुसार कम्पनी को भारत के साथ व्यापार करने की आजा सिल गई थी। इस ने पोछे जब नई गई याजायें निकलती रहीं। सन् १७०३ की पीछे जब रेग्युलेटिंग ऐक्ट नाम का कानून पास हुआ तब से यह दस्तूर हो गया कि बोस बीस बरस पर कम्पनी को नया आजा पत मिले। हो सी तेरह बरस तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अकेले इस व्यापार करने का अधिकार रहा और कोई अंगरेज़ व्यापारी देश में व्यापार करने का अधिकार रहा और कोई अंगरेज़ व्यापारी देश में व्यापार करने का अधिकार रहा और कोई अंगरेज़ व्यापारी की पार्राजमण्ड ने यह ठीका तोड़ दिया और आजा दे दी कि जिसका जी चाह इस देश से व्यापार करें।

द— फिर भी बीस बरस तक इस आजा से किसी की लाभ के हुआ क्योंकि कम्पनी का एक पुराना नियम था कि बिना कम्पनी की जाजा के कोई अंगरेज कम्पनी के इलाके में घुस नहीं सकता था।

डरता था वह पिंडारों में मिल जाता था। इनका न कोई देश था न घर। यह लोग लड़ाई की मर्द न थे। यह लोग इस बात में अपनी बड़ाई ससभाते थे कि इस इतना जल्द भागते हैं कि इसकी कोई पकड नहीं सकता। इनका अभिप्राय यह न या कि देश जीतें और राज्य स्थापन करें बरन यह था कि जो क़क हाथ लग जाय लूट पाट के भाग जायं। जो लोग अपना गड़ा. किया धन बताने में मीन मेष लाते थे उनको बहुत दुख देते थे। उनके तलवीं को गरम लोई की छड़ों से दागते घे; उनके कपड़ों में तेल डालकर आग लगा देते थे। अगले दिनों में यह लोग सिन्धिया और पेशवा की सेना में भरती होकर लुट सार कारने जाते थे। जब सरइंडे सरदारों ने लूट सार की मुहिम क्रोड़ दी तो पिंडारे आप लूटने और चौंघ उगाइने निकले। इनकी काई सरदार थे। इनमें अमीर खां और चीतू सबसे बड़े थे। कोई इनका सामना न करता इस कारण इनकी समाज बढ़ते. बढ़ते साठ हज़ार की हो गई।

8—वड़े बड़े सरहठे राजा जपर से तो अक्नरेज़ों से सिले रहते थे और उनके सिल और सहायक थे पर सन में कुढ़ते थे कि अपना पुराना गौरव हमको फिर सिल जाय और पहिले की नाईं फिर लूट खसोट का धन्धा चले; इस लिये छिप छिप कार जैसे हो सकता था पिंडारों की सहायता करते थे। वह यह ससभते थे कि पिंडारे अक्नरेज़ों की हरा देंगे। और अक्नरेज़ इनसे न भी छारे तो उनको पिंडारों की लड़ाई से इतनी छुट्टी न सिलेगी कि हम सिर उठायें तो हम से लड़ सकों।

५—यहां पहुंचते ही लार्ड हेस्टिइस ने देखा कि लार्ड वेलेज़ली की रीति पर न चला गया और निर्वल को बली के विरुद्ध सहायता न दी गई तो घोड़े ही दिनों में भारत की वही दशा हो जायगी जो विलेज़ली के समय से पहिले थी और जिससे वेलेज़ली ने उसे निकाला था। उसने दक्षित्तान को लिखा और सरकार को जताया कि वेलेज़ली की तदबीर पर चलने से यह देश वरबादी से बच सकता है क्योंकि उत्तर में गोरखों ने अक्षरेज़ी अमलदारी पर आक्रमण कर रखा था, दिचण में पिंडारियों ने लूट मार मचा रक्खी थी और मध्य देश में मरहठे सरदार बिद्रोह करने के लिये तैयार बैठे थे। निज़ाम सरहठों से डरता था और यही एक रईस अक्षरेज़ों का बिखासी था। सरकार अक्षरेज़ को लार्ड हेस्ट्रिक्स पर पूरा मरोसा था। उसने देखा कि गवर्नर जनरक सच कहता है; इस लिये हुका दे दिया कि लार्ड वेलेज़ली की तदबीर पर पूरी कारवाई की जाय।

क्नारखे नेपाल की शासन करनेवाली जाति के लोग थे।
नेपाल तिब्बत श्रीर हिन्दुस्थान के बीच में हिसालय के पास
काशीर से पूर्व है। इसकी लस्वाई सात सी मील श्रीर चीड़ाई
सी मील है। लाई हेस्टिइस के भारत में श्राने के थोड़ा श्रागे पीछे
गोरखों ने श्रवध के कुछ गांव छीन लिये श्रीर वहां ले लस्वरदारों
को मार डाला। इसलिये लड़ाई छेड़ दी गई श्रीर चार सेनायें
उनका सामना करने के लिये भेजी गई। एक तो भारी तोपों को
खींच कर हिमालय पर चढ़ाना बड़ा कठिन था दूसरे गोरखे बड़ी
वहादुरी से लड़े। कम्पनी के बहुत सिपाही मार गये श्रीर चार में
तीन सेनाश्रों को हिन्दुस्थान की तरफ लौटना पड़ा। लेकिन
चीथी सेना, जिसका सेनापित जनरल श्रव्हरलोनी था, गोरखों
को बार बार हराती हुई, उनकी राजधानी खाटमांडी के
पास जा पहुंची। तब तो राजा ने श्रंगरेज़ों से सन्ध कर ली।
१८१६ ई० में सुगीली का सन्धि पत्र लिखा गया। इसके श्रनुसार

कामार्ज का कुल देश जो नैपाल का पश्चिमीय भाग था अङ्गरेजीं को दे दिया गया। मंस्री, नैनीताल श्रीर शिमला जहां गरमी वी मीसिस में गवर्नर जनरल रहते हैं इसी देश में हैं। खाटमांडी में अङ्गरेज़ों का रेजीडेस्ट नियुक्त है।

 उस ससय से आज तक नैपाल का राजा अंगरेज़ी का मित्र श्रीर सहायक है श्रीर बहुत से गोरखे श्रंगरेज़ी सेनाश्रों में श्रंगरेज़ी श्रमसरों के नीचे सरती हैं। अंगरेज़ी सेना में गोरखे भी बड़े बीर और अच्छे सिपाहियों में गिने जाते हैं।



८—जिस समय अङ्गरेज़ी सेना गोरखीं से लड़ रही थी, पिंडारी पहिले से भी अधिक ठीठ हो रहे घे श्रीर वाजीराव पेशवा उनको बहुका वार चारीं और लुट सार कारा रहा या। लार्ड हेस्टिइस ने १८१६ ई० में एक लाव्ह बीस इज़ार आदिसयों जी एक बड़ी सेना एकड़ी बी। उसमें सद्रास, वब्बई और बद्रारी की सेनायें घीं। इस बड़ी सेना के बीच में

पिंडारी ऐसे विर गर्वे कि एक चाइसी भी भाग न सुवा। जड़ाई तो कोई नहीं हुई, क्योंकि विंडारी बड़ना नहीं चाहते थे। पर डनहीं पे दर्त मारे गये। बचे दुचे चृथियार डालकर मान गुये चीर गांव में वस गर्य । जनका एक सरदार चीतू एक चीते के हाथ -री कारा गया। वचे हुए सरदारों में अपने असीर खां को चङ्गरेजी की ह्या पर छोड़ दिया। वह लोग समा कर दिये गये और उनको कोटी छोटी जागीरें दे दी गईं। असीर खां को राजपूताने हैं टोंन की छोटी रियासत मिली और नवान का पद दिया गया। १८१८ ई॰ में पिंडारियों का नाम भी न रहा और भारतवासी उनके खत्याचार से: छुटकारा पा गये।

## - ६८ - लार्ड हिस्टिङ्गस् (ससाप्ति)।

१—इसी अवसर पर वाजीराव पेशवा ने यह समसा कि जंगरेज़ पिंडारियों को न जीत सकेंगे और एक वड़ी भारी सेना इकड़ी करके जो अक्ररेज़ी सेना पूना के पास खिड़की में रहती थी उसपर धावा सार दिया। पर उसके बहुत से सिपाही भारे गये और उसे लौटना पड़ा। जुक्छ दिन इधर उधर देश में मारा मारा फिरा। अन्त को उसने अपने को अक्ररेज़ों के हवाले दिया। खार्ड हेस्टिक्स जानता था कि इसकी बात का विख्वास नहीं है क्योंकि यह कई बार प्रतिज्ञा भक्ष कर चुका था। इस लिये उसने पेशवा का सारा देश ले लिया और एक बड़ी पेनशन करके उसे कानपुर के पास बिठूर भेज दिया।

र—नागपुर का बूढ़ा राजा राघोजी भोंसला इससे जुक पहिले मर चुका था। उसका भतीजा अप्पा साहब नागपुर का राजा या उसने अङ्गरेज़ों के साथ सन्धि करली थी; पर किए किए कर पेशवा के साथ कपटप्रवन्ध कर रहा था। जब उसने सुना कि वाजीराव ने खिड़की पर हमला कर दिया है; तो उसने भी १८१७ ई० में अङ्गरेज़ों के रज़ीडंट पर जो नागपुर के पास सीता-बल्दी की पहाड़ी पर ठहरा था धावा सार दिया। रजीडंट जिनकिम के पास गोरों की सेना कुक भी न थी, जुल चौदह सी हिन्दुस्थानी सिपाही अङ्गरेज़ी अफ़सरों की कमान में थे। अप्पा साहेब के पास अठारह हज़ार की भीड़ थी। वह समस्तता था कि अङ्गरेज़ों के थोड़े से सिपाहियों को पीस डालंगा। रात से

लड़ाई होने लगी दूसरे दिन बरावर लड़ाई होती रही अन्त को अपा साहिव हार गया और राजपूताने में चला गया और वहाँ काई बरस पीछे सर गया। अङ्गरेज़ों ने राघोजो भोंसला के एक दूध पीते पोते को राजगही पर बैठा दिया।

३ जसवन्त राव होलकर भी मर चुका था। उसकी राणी तुलसी बाई राज करती थी। जब उसने सुना कि बाजी राव श्रक्षरेज़ीं से लड़ रहा है तो यह भी श्रपनी सेना लेकर बाजी राव की सहायता करने की दिल्ला की और चली। उधर से सर जान मालवस की कमान में अङ्गरेज़ी सेना चली आती थी दोनीं का सामना हो गया। सर जान मालकम ने चाहा कि तुलसी बाई सन्धि करले और समभ जाय कि बाजी राव की सहायता को जाना व्यर्थ है। तुलसी बाई याप सन्धि करने को तैयार घी पर उसकी सेना की सरहटा अफ़सरों ने जो यंह हाल सुना तो उनको बड़ा क्रोध हुआ श्रीर उन्हों ने तुलसी बाई को सार डाला। सन् १८१७ ई॰ में इन मरहठा सरदारीं ने महीदपुर के स्थान पर अङ्गरेको सेना पर चढ़ाई की। सर जान मालकम ने उनको परास्त कर दिया। नार्ड हेस्टिइस ने जसवन्त राव होनकर के दूध पीते वेटे मल्हार राव को इन्हीर का राजा बनाया और उसके देश की रचा के निमित्त अङ्गरेज़ी सेना स्थापित कर दी।

8 चसीन के सन्धिपत्र के अनुसार कुछ इलाका बाजी राव ने सन् १८०२ ई० में दिया था। कुछ देश पांचों सरहठा राजाओं ने उस सेना के खर्चें के बदले दिया था; जो उनके राज्यों को रचा के लिये नियुत्त थी। इन सब को मिला कर सन् १८०८ ई० में लाई हिस्हिस ने बम्बई का हाता बना दिया।

५—सन् १८२३ ई॰ में लार्ड हेस्टिइस भारत के शासन से श्रलम इथा। पांच बरस में उसने वह बड़ा काम पूरा कर दिया जिसकी जड़ लार्ड वेलेज़ली ने जमाई थी और यह रेज़ों को भारत में सब से बढ़ कर शिक्तमान बना दिया।

#### ७० — लार्ड अम्हर्स्ट, आठवां गवनीर जनरल । (सन् १८२३ ई० से सन् १८२८ ई० तक)

१—१८२३ ई० में ब्रह्मा के राजा ने आसास का देश जो बङ्गाले की सीमा से मिला हुआ है ले लिया। १८२४ ई० में उसने अङ्गरेज़ों पर चढ़ाई को और उनके कुछ सैनिक जो ससुद्रतट के पास टीपू की रचा के लिये नियुक्त थे मार डाले। गवनर जनरल ने इसका जारण पूछा तो ब्रह्मा के राजा ने उसका कुछ उत्तर न दिया और कछार देश जो बङ्गाले के अग्नि कोण में है उसमें एक सेना मेज दी। यह हार गई और एक अङ्गरेज़ी सेना जहाजों में बैठ कर ससुद्र की राह से रंगून भेजी गई। रंगून जीत लिया गया।

२ जहाा का राजा अङ्गरेजों की शक्ति को न जानता था। उसने अपने सेनापित बन्दोला को एक बड़ी सेना देकर भेजा कि वह अङ्गरेजों सेनापित सर ए० कम्बल को देश से निकाल दे। बन्दोला अपने साथ सोने को बेड़ियां भी लाया था। उसका यह बिचार था कि गवर्नर जनरल को यही बेड़ियां पहना कर अपनी राजधानी में ले जाय। पर अङ्गरेजों ने उस सेना को बड़ी सुगमता से हरा दिया और बन्दोला उसी लड़ाई में मारा गया। अङ्गरेजों सेनापित ने सारे आसाम और आराकान पर अपना अधिकार जमा लिया और इरावती नदी की राह आवा पर चढ़ गया। जब वह आवा के पास पहुंचा तो ब्रह्मा के राजा ने घबड़ा कर आधीनता स्वीकार कर ली और १८२६ ई० में यनदब की सिन्ध हुई।

३—इस सन्धिपत के अनुसार ब्रह्मा के समुद्रतट का देश

श्रीर श्रासास, श्रासाना श्रीर तनासिरस शङ्गरेज़ीं के श्रधिकार में श्रा गये।

अन्भारत में भरतपुर का किला बड़ा मज़बूत समभा जाता या। अकृरेज़ों ने उसे दो बार घरा पर सफलता न हुई। भरतपुर का राजा और बहुत से राजा यह समभने लगें कि भरतपुर की अकृरेज़ न जीत सकेंगे। १८२६ ई० में वहां का राजा सर गया। एक सरदार जिसका कोई अधिकार न या गद्दी पर वैठ गया। लाई अस्हस्ट्रें ने लाई कामबरमीर को एक नड़ी सेना दे कर भरतपुर भेजा कि अनिधकारी को उतार कर सत राजा के वैटे को गद्दी पर वैठा दे। परिणाम अह हुआ कि भरतपुर कोट बार्क से उड़ा दिया गया। गढ़ी सर हुई और अधिकारी भरतपुर की गद्दी पर वैठ गया।

े०१ — लाई विलियम वेशिटंवा, नवां गवर्नर जनरल।
(सन् १८२८ ई० से सन् १८३५ ई० तक)

१—लार्ड विलियम विच्छिङ बुिह्मान, दयावान और सुजन गवर्नर या। अपनी सात वर्ष की इक्स्यत में उसने भारत-वासियों के साथ नेक काम किये जो पिंचले किसी गवर्नर ने नहीं किये थे। उस को यह वड़ाई इस कारण मिली कि देश में कोई दंगा बखेड़ा नहीं था; शान्ति का डङ्का बज रहा था।

२—पिंचला काम जो विग्छिद्ध ने किया वह रास्तों श्रीर सड़कीं पर की रचा थी। श्रव सरहठों का समय न था और पिग्डारे भी दव चुके थे। ~पर डाक्स्श्रों श्रीर ठगों के भुग्ड के भुग्ड चारीं श्रीर फिर रहे थे। डाक्स रास्ते में लूटते थे श्रीर ठग वटोहियों का गला घीट कर मार डालते थे श्रीर उनका माल श्रम्वाव से जाते थे। बहुत से लोग जो परदेश करने जाते थे घर फिर कर न श्राते थे।



लार्ड विखियम वेखिद ।

बहुतेरे घर से गये और उनका कोई हाल न मिला कि क्या हुए कहां गये। कारण यह था कि डाकू और ठग उनको लूट कर जान से सार डालते थे।

३—डाकू साधारण यातियों के भेष में तीस तीस चालीस चालीस चालीस चालीस चालीस की टोलियों में फिरा करते थे; धनी लोगों के घरों का पता लगा कर रात को मशालें लेकर उन पर डाका डालते थे। उनका धन लूट लेते थे; और उनको नाना प्रकार

के दुख देते थे, और कभी कभी उनको मार भी डालते थे।

8—ठग काली को पूजते थे। दस दस बारह बारह की टोलियां बना कर निकलते थे। यह भी प्रान्त भले मानस गांववालों का भेष बनाते थे। रास्ते में कोई यात्री मिलता था तो उसके मित्र बन जाते थे। जब वह अकेला रास्ते या घने बन में पहुंचता था तो उसके गले में रमाल डाल कर ऐसा ऐंठते थे कि वह मर जाता था। फिर उसकी लाग को गांड देते थे और उसका माल असबाब ले लेते थे। वह समभते थे इस रीति से बध करने से देवी प्रसन्न होती है। जब इस काम से छुट्टी पाते थे तो खेती बारी और दुकानदारी के धन्धे में लग जाते थे, और किसी को यह सन्देह न होता था कि यह लोग पापी बदमांग्र हैं। ठगों की एक बोली और बंधे इगारे थे जिनकी उनके सिवाय और कोई नहीं समभता था।

५—विग्टिङ्क ने अङ्गर्रज़ी अफ़सरों को आज्ञा दी कि जाओ ठगीं और डाक्जओं की जड़ खोद डालो। सात आठ वर्ष में पन्द्रह सी ठग पकड़े गये। कुछ दिन पीछे एक भी ठग और डाकू न बचा। रास्तों और सड़कों पर ऐसा सुख चैन हो गया जो सैकड़ों बरस से किसी को न मिला था।



६—कहीं कंहीं हिन्दु शों में बहुत दिनों से सती की रीति चली श्राती थी। इसमें बड़ी निठुराई होती थी पित मरता था तो उसकी स्त्री को भी उसकी साथ चिता पर रख कर फूंक देते थे। इस रीति से हज़ारों अनाथ बिधवा जला कर राख करदी गईं। कीन मानेगा जो यह कहा जाय कि इस बुरी रीति के कारण वेटे अपनी माताओं को जीते जी भस्म कर देते थे। १८१७ ई० में बङ्गाल देश में सात सी बिधवा जीती जला दी गईं। शाहनशाह अकबर ने इस बुरी रीति के रोक ने का उद्योग किया था पर वह सफल न

हुआ। वेखिङ्क ने सदा के लिये यह पाप काट दिया भारतवासी छनके बड़े कतज्ञ हैं। उन्हों ने बड़े पुख का काम किया।

७—१८३३ ई॰ के पहिले ईस्ट इण्डिया क्रम्पनी भारतवासियों को बड़ी तनखाईों के बोहरे न देती थी। उस साल यह कानून बनगया कि जितने बोहरे हैं सब भारतवासियों को मिल सकते हैं शर्त यह है कि वह सब तरह से उसके योग्य हों। पहिले योग्य भारतवासी नहीं मिलते थे पर कई बरस कम्पनी की सेवा में



सती।

रहते रहते उनकी संख्या बढ़ गई। यहां तक कि आज दिन सरकारी नौकरी में बहुत से ओहदे और जगहें भारतवासियों से भरी हैं। लार्ड विष्टिङ्क ने पहिले पहिल भारतवासियों के लिये सरकारी नौकरी का दरवाज़ा खोला था और तब से आज तक वह दरवाज़ा खुला है। बहुत से भारतवासी डिप्टी कलेक्टरी और सातहत जन्मी पर सुक्रेर कर दिये गये हैं।

५-- ग्रंगरेजी संरक्षार की सेवा में इतने भारतवासी आंगरी

श्रीर उनको श्रंगरेज़ों से इतना कास पड़ने लगा कि उनको श्रंगरेज़ी भाषा को लिख पढ़ लेने श्रीर बोलने कि वड़ी श्रावश्यकता हुई। इसकी सिवाय अंगरेज़ी किताबों में परस उपयोगी विद्या और कला का इतना भंडार भरा है जो भारत की भाषात्रों में कहीं पाया नहीं जाता। भारतवासी बिना ग्रंगरेज़ी सीखे इस विद्याधन से कैसे नाभ उठा सकते थे। संसार की किताबों में जो अच्छी और काम की बातें हैं सब अंगरेज़ी किताबीं में भरी हैं; क्योंकि अंगरेज़ दुनिया भर में घूमते फिरते, हर देश की भाषा सीखते श्रीर जो उपयोगी बात किसी दूसरी भाषा में देखते हैं उसका अपनी भाषा में श्रनुवाद वार लेते हैं। इस कारण श्रंगरेज़ी भाषा मानी एक वड़ा ख्जाना है जिस में संसार भर की वृद्धि और विद्या एक हा वारके रक्वी है। इस खज़ाने की कंजी अंगरेज़ी भाषा का ज्ञान है जिससे यस ख़जाना खुल सकता है और जो कुछ कोई चाहे इस में से खे सकता है। वेखिद ने घाना दी कि भारतवासियों की अंगरेज़ी भाषा सिखाने के लिथे घंगरेज़ी सदरसे खोले जायं। घाव काल इन खूबों नी संख्या दिन दिन बढ़ती चली जा रही है यहां तक कि यव यंगरेकी स्तूली की संख्या एकारों तक पहंच गई है।

८—आरत को प्रजा बहुत सी जातियों चौर रामाजों से वंटी है। हर जाति की एक अबन सापा है। एक समय था कि सदराची पंजाबी की सापा न समया सकता था। दयोंकि दोनं की सापायें अबग थीं। अब पंजाबी सदराटी धापक में धंगरेजी में जात बार सवाते हैं दयोंकि यंगरेजी सापा पंजाव और तदरान दोनों के स्कृतों में पढ़ाई जाती है। इस में बड़ा जास यह है कि पंजाबी पीर सदरावी एक ही सापा में बोब राकते हैं क्योंकि दोनों एक ही बादशाह की प्रजा है और एक ही देश में रहते हैं।

१० - जब भारत में सुग़ल और अफ़ग़ान राजा घे तो अदाखतीं

श्रीर दफ़रीं की भाषा फ़ारसी थी। अब अङ्गरेज़ भारत में बादशाह हुये तो वेण्टिङ्क ने फ़ारसी की जगह अङ्गरेज़ी अदालतों श्रीर दफ़रों की भाषा बना दी।

# ७२—लार्ड विलियम बेखिटङ्ग—सर चार्लम् मेटकाफ कायमसुकाम् गवर्नर जनरल ।

(सन् १८३५ ई० से १८३६ ई० तका)

१—गवनर जनरल राजाओं का राजा था। इस अधिकार से उसका धर्म था कि देश के राजाओं को आपस की लड़ाई दंगे से रोके और देखता रहे कि यह लोग अपनी प्रजा का शासन अच्छा श्रीर अच्छे प्रबन्ध से करते हैं और किसी को दुख नहीं देते।

ग्वालियर में दीलत राव सिन्धिया मर गया। उसने कोई वैटा न छोड़ा। उसकी विधवा राणी और दरवार के अमीरों में लड़ाई होने लगी। विण्टिङ्क ने राणी से कहकर जंकाजी को गीद लिवा दिया; और जब वह सयाना हुआ तो उसको गही देकर राज का अधिकारी कर दिया।

मल्हार राव होलकर भी मर गया। उसके भी कोई वैटा न था। उसकी राणी ने आप गद्दी पर बैठना चाहा। परिणाम यह हुआ कि घरेलू लड़ाई होने लगी। विख्डिङ्क ने मल्हार राव के एक नातेदार को जिसे प्रजा बहुत चाहती थी गद्दी पर बैठाकर भगड़ा निपटा दिया।

राजपूताने के कई राज्यों में भी विष्टिक ने यही काम किया। जिस किसी ने अपने अधिकारी राजा से बिद्रोह किया उसकी दबा दिया। लड़ाई होती तो हज़ारीं मरते पर उसने लड़ाई होने न दी और हज़ारीं के प्राण बचा दिये।

२—हस जपर लिख चुके हैं कि जब १७८८ ई० में टीपू सुलतान मरा तो लार्ड वेलेज़ली ने क्षणाराजा नाम एक कोटे बड़के को मैसूर का राजा बना दिया था। जब क्षणाराजा सोलह बरस का हुआ तो वह गद्दी पर बैठाया गया। पर यह बड़ा



क्षणराना, मैसूर।

श्रत्याचारी निकला। उसने सारा ख़ाजाना अपने भीग बिलास में बिगाड़ं दिया। विद्वान श्रीर योग्य लोगों को श्रच्छे श्रच्छे श्रोहदों पर रखने के बदले वह श्रोहदे वेचने लगा। जिस में बढ़िया दामे सगाया उसको श्रोहदा दिया गया। यह सिपाहियों को तनख़ाह नहीं देता था। प्रजा कंगाल हो गई श्रीर घवराने लगी श्रीर १८३० ई० में अपने राजा से विगड़ गई। तब विष्टिङ्क ने भगड़ा दवाने श्रीर शान्ति स्थापन करने के लिये एक सेना मेज दी। राजा की पेनशन कर दी गई श्रीर पचास बरस तक श्रंगरेज़ी श्रफ़सरों ने सेस्र का प्रबन्ध किया जिसका फल यह हुआ कि देश धन संपति से भरापुरा हो गया। प्रजा सचित श्रीर प्रसन्न देख पड़ने लगी। राजा को श्राज्ञा सिल गई कि किसी को गोद ले ले। जब यह गोद लिया हुआ लड़का सयाना हुआ तो मेस्र का राजा बना दिया गया श्रीर श्रङ्गरेज़ी प्रवन्ध एठा लिया गया।

२-१८१३ ई॰ तक अङ्गरेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी की भारत श्रीर चीन में विना किसी के सामि के व्यापार करने का अधिकार या। १८१३ ई॰ में लार्ड हेस्टिइस के समय में भारत का व्यापार सब के लिये खोल दिया गया और यह बीपणा कर दी गई कि जिसका जो चाहे भारत से व्यापार वारे। इस जपर लिख चुने हैं कि इस बांचा ने किसी नो कुछ लास न हुआ। ब्लोंकि यह नियस या दि। विना ईस्ट इच्डिया क्ल्पनी नी प्राज्ञा के कोई भारत वे चाकर वस नहीं सकतां था। वीस वरस पीई १८३३ ई॰ भें इज़लैं ए की पारिलिमेंट ने कन्यनी की जाजायह तो दे दिया पर यह भी गियम बार दिया कि चंब रे किस्पनी सारत से व्यापार न वारे, देश जा प्राजन करे घीर प्रवन्त रक्ते। सागी अव से यह नियम हो गया कि जिस अक्षरेज़ का जी वाहे भारत में रहे। किसो से आजा लेने का कास न रहा। इसपर वहुत से अङ्गरेज व्यापार कारने १ श्रीर देश देखने आरत में चले धाये। व्यापार की वड़ी उन्नित हुई जीर सारतवासियों की भी वड़ा लाभ हुआ। इन्हीं दिनों चीन का व्यापार भी खुल गया और वड़ां जिसी तरह नी रोक टोक न रही।

8—वह देग जो १८०१ ई.० में यवध के नवाब ने यह रेज़ों को सेंट दिया या और वह देग जो मिन्धिया में ले लिया या दोनों को मिलावार एक लेज़िटनेग्ट गवर्नर के याथीन पिश्वमोत्तर देश का स्वा बनाया गया जो यब प्रागर का स्वा कहनाता है।

५—पश्चिमीय घाट पर ससूर के पश्चिम में क़ुड़ग का छोटा सा पहाड़ी देग ई। हैदर अली घीर टीपृ सुलतान दोनों ने इस देग को जीता पर टोनीं के हाथ में निकल गया क्योंकि वर्जा की प्रजा बार बार बिट्रोइ करती थी। टीपू सुजतान की सरने पर क्षडग का राजा निधिन्त ही गया। उसके पीछे जी दो राजा हुए उनका प्रवन्य दुरा या। विणिश्ह के समय में जो राजा शासन करता या वह पिहले के सब राजाओं स खोटा था। उसने मैकड़ी चादमी सरवा डाले, घपने भारं विह्नों को भी जीता न छोड़ा। बोदं अपना पराया न या। जिस से हो सका देश कींड़ कर चला गया। काई चङ्गरिजी चफ्रमर डमके पास यन कहने भेजी गर्य कि तुम किर्मी को गोद से लो पर उसने किमी की न सानी। अन्त जो १८३४ ई० में विगिटद्व ने बुड़म नै अज़र्रज़ी सेना सेज दी। राजा के सिपादी यड़ी बीरता से खड़े पर राजा भाग कर वन में छिपा थीर फिर पकड़ा गया। गवर्नर जनरत ने कुड़ग के सरदारी की यह प्राचा दी कि त्रयना राजा श्राप चुन नें। नव ने मिनकार यह प्रार्थना की बि राजा की जायम्बवाता नहीं है। मरकार कम्पनी न्नाप क्कड़ग का प्रवस्य करें। गवर्नर जनरत ने यह प्रार्धना सान ली थीर कुड़ग सरकारी यमलदारी में मिला खिया गया। तब से यच याजा है कि सुड़ग के रहनेवासे ध्वियार दांधें। उनकी नैसन्य सैने का काम नहीं।

६-१८३५ ई० में पश्चिमोत्तर देश का लेफटिनेस्ट गवर्नर सर



चार्लम् मेटकाफ विग्छिङ्क की जगह एक साल तक कायम सुकाम गवर्नर जनरल रहा। इस ने भारतबासियी को समाचारपत्र निकालने की जाजा दे दी और यह अधिकार दिया कि बिना पूछे स्वतंत्रता से जो जी में आये समाचारपत्रों में लिखें। हां ऐसी बात न हो जिससे दूसरों की हेठी या हानि हो। १८३५ ई० के पहिले देश भर में छ: समाचारपत्र थे। अब छ: सौ से भी अधिक हैं।

#### ७३—लार्ड आकर्लेंड, दसवां गवर्नर जनलर।

( सन् १८३६ ई॰ से सन् १८४२ ई॰ तक)

१—इस समय अफगानिस्तान की गद्दी पर दो आदमी बैठना चाइते थे, एक ग्रजा जो अहमदशाह के बंग में था और दूसरा दोस्त महमाद जो अहमदशाह के प्रधान मंत्री के घराने का था। दोस्त महमाद ने ग्रजा को परास्त किया और उसको काबुल से निकाल दिया। शाह ग्रजा भाग कर भारत में चला श्राया। यहां ग्रह्म की उसके गुज़ारे के लिये पेन्शन कर दी।

२—गवर्नर जनरल ने सोचा कि अफगानिस्तान में ऐसा हाकिस हो कि जो अफ़रेज़ों से सिचता रखे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो रूसी भारत पर चढ़ाई करें तो अफ़रेजों की सद्दायता करेगा और रूसियों से लड़ेगा। उसने विचार किया कि माह गुजा को अफ़गानिस्तान की गद्दी पर फिर बठावें क्योंकि पहले तो वृह हक्दार या और दूसरे अङ्गरेज़ी से

सिवता का भाव रखता था।

३-१८३८ ई० में अङ्गरेज़ी सेना सिन्धु नदी को पार करके बोलनदरी की राह से बिलोचिस्तान होतो हुई बन्दहार पहुंची श्रीर कन्दहार को लेकर गजनी पर जा खड़ी हुई। यहां बड़ी लड़ाई हुई; श्रन्त की गुजनी भी ले ली गई। दोस्त महमाद उत्तर की श्रोर बुखारा को भाग गया श्रीर शाह शजा भक्षगानिस्तान के सिंहासन पर वटा दिया गया और एक अङ्गरेज़ी



याह गुला।

श्रफ़सर सर विलियम मैकानाटन राज्यप्रबन्ध में उसकी सहायता के निमित्त नियुक्त चुत्रा।

8—दूसरे बरस दोस्त महसाट्ने अपने आपको अङ्गरेज़ी के ष्टां संसर्पेण कर दिया 🔎 वह कलकत्ते भेज दिया गया श्रीर यहां अङ्गरेली ने उसके साथ मिलता का वर्ताव किया। पर उसका वेटा अकवर खां जवान और क्रोधी था। वह न आया और उसने वचुत से पठानों को श्रपने पच्च में कर लिया। ग्राच ग्रजा निर्वल श्रीर निरुत्साही था। राज्य करने की योग्यता उसमें न थी श्रीर न प्रजा उससे सन्तुष्ट थी। उसकी सिंहासन पर बैठाने के पीछे श्रक्षरेज़ी सेना का कुछ भाग भारत की लीट श्राया श्रीर् घोड़े से सिंपां हीं अफ़संरों की रचा के लिये काबुल में रह गये।

५—शाहशुजा को सिंहासन पर बैठे दो बरस हुये घे कि १८४२ ई० में अफ़गान उससे बिगड़ गये। अकबर खां



प्रवंदर खां।

विद्रोहियों का मुखिया था। सर विलियम मेकनाटन चाहता था कि मेल हो जाय और इसी श्रीमप्राय से निह्या सित्रभाव से श्रवाबर खां से बातें कर रहा था कि एकाएक श्रवाबर खां ने उसे गोली से मार हाला और श्रप्रगानों ने उसकी बोटी बोटी काट हालो।

६—अङ्गरेज़ी ने काबुल पर चढ़ाई की। अङ्गरेज़ी सेनापित अफ़-गानों की भीड़ देख कर सीचने लगा कि में दन से कैसे लड़्या खाने पीने की सामग्री भी निपट चुको थो।

प्रससे वह हिन्दुस्थान लीट जाने पर राज़ी हो गया। यह बड़ी
भूल हुई। उसकी चाहिये था कि काबुल के किले में बैठा लड़े
जाता जिस तरह सहायता पहुंचने तक आरकाट के किले में काइव लड़ता रहा। अफ़गानों ने यह करार किया कि हम लीटतो हुई अफ़रेज़ो सेना पर चढ़ाई न करेंगे। पर उन्हों ने अपनो प्रतिज्ञा की तोड़ दिया। जिस ससय गोरे और हिन्दुस्तानो सिपाही दर्रा खुर्दकावुल में घुसे तो हज़ारी अफ़ग़ानों ने एधर उधर की पहाड़ियों पर से गोली चलाई। एक डाक्टर बाइडन तो बचा, और सब

#### ७४—लार्ड एलेनबरा, ग्यारहवां गवर्नर जनरल

( सन् १८४२ ई॰ से सन् १८४४ ई॰ तक )

१-दाबुस से सेना सौटने के पीछे साई आकसैण्ड विसायत चला गर्या और लार्ड एलेनबरा गवर्नर जनरल होकर आया।

२—अफ़गानिस्तान में अङ्गरेज़ी सेना को दो छोटी छोटी पल्टनें वच रहीं थीं, एक जनरल नाट के आधीन कन्दहार में और दूसरी

जनरल सेल के आधीन जलालाबाद. में । यह दोनों पल्टनें अपनी अपनी जगन्न बीरता से लडती रहीं। भारत से जनरल पालक एक बड़ी सेना लेकर चला चीर खेंबर की दर्रे से निकल कर जलालाबाद पहुंचा यहां उभने जनदल सेल का इटकारा किया। अकवर खां चीर अफ़गानीं के साघ बड़ो भारी बड़ाई हुई अफ़गान भाग गये। यहां से जनरल पालक कादुल गया श्रीर उस शहर की फिर से सर



विया। यहां उसने जाना वि चङ्गरेज़ों के न रहने पर अकवर खां के सिपाचियों ने याच्यजा को सार डाला। काबुल का किला गिरा दिया गया श्रीर शङ्गरेज़ी सेना सारतको लौटा दो गई। दोस्त सचमाद कलकत्ते में छोड़ दिया गया कि काबुस चला जाय चीर वहां ग्रङ्गरेज़ीं का सिन्न बन कर राज करे।

३—सिन्ध के असीरोंने सुना कि अफ़गानों ने एक अङ्गरेज़ी .सेना को काट डाला। उन्होंने भी सन्धि के विरुद्ध ग्रङ्ग-रेज़ी के

षाय लड़ाई भिड़ाई की तैयारी कर दी श्रीर श्रङ्गरेज़ी रेजिडिग्छ जनरल श्रीद्रम पर धावा मार दिया। जनरल श्रीद्रम जान बचा कर भागा। सर चार्लस नेपियर ने तीन इज़ार की भीड़ के साथ सिन्ध पर चढ़ाई की। सिन्ध के श्रमीरी के साथ तीस इज़ार बिलोची सेना थी। १८४३ ई॰ में मियानी श्रीर हैदराबाद पर दो बड़ी लड़ाइयां हुईं। दोनों में श्रङ्गरेज़ों की जीत रही श्रीर गवर्नर जनरल ने सिन्ध को श्रङ्गरेज़ो राज में मिला लिया।



8—ग्वालियर का राजा जंकाजी सिन्धिया जिसको लार्ड विरिष्टक्ष ने गद्दी पर वठाया या मर गया । उसके कोई लड़का न या। वह आप भी निरुत्साही और निकमा था। उसके अहलकार उसका हुका न मानते थे। सरदारों ने जो सेना रख छोड़ी थी उसका खर्च इतना बढ़ गया कि रियासत की दो तिहाई आमदनी उसी में लग जाती थी। सिन्धिया को विधवा की आयु कुल बारह बरस की थी। उसको आजा दी गई कि किसी को गोद ले ले। उसके थोड़े दिनों पीछे रानी ने उस पुराने

मन्दी की निकाल दिया जी राजा के समय से राज्य का काम करता या ग्रीर श्रङ्गरेज़ीं से लड़ाई कर ली।

५—सर ह्यू गफ आगरे से सेना लेकर चला और १८४३ ई० में खालियर के सरदारों को महाराजपुर और पनिआर की दो लड़ाइयों में हराया। गवर्नर जनरल ने बड़े मरहठा सरदारों की एक सभा बनाई। वह सभा तब तक राज्य प्रबन्ध करती रही जब तक कि जियाजों राव जिसको रानी ने गोद लिया था सयाना हो गया। राजा की सेना चालीस हज़ार से घटा कर नी हज़ार कर दी गई और शान्ति रखने के लिये खालियर में श्रङ्गरेज़ी सेना नियुक्त की गई।

### ७५—लार्ड हार्डिंग, बारहवां गवर्नर जनरल। (सन् १८४४ ई॰ से सन् १८४८ ई॰ तक)

१—रणजीत सिंह ने पंजाब में एक बड़ा शिक्तमान राज्य बना लिया था और पंजाब का सिंह कह्लाता था। वह लिखना पढ़ना न जानता था, किसी चीज़ की गिनती और हिसाब रखना होता था तो नरम लकड़ी पर उतने ही निशान डालता जाता था। वह नाटा था, आंख एक ही थी, दूसरी आंख बचपन में शीतला से जाती रही थी। सारे मुंह पर शीतला के

दाग थे। यह अङ्गरेज़ीं का पका



नार्ड हाडिंग (पहिना)। सिच था ; बुिंडमान और

प्रभावशाली शासक था; अपने सब अपसरों और सेवकों को धपने बस में रखता था। प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न थी। उसने पास बहुतसी तोपें थीं और एक बली सेना थी जिसको फरासीसी अपसरों ने लड़ना और हथियार चलाना सिखाया था। इस सेना और तोपखाने की सहायता से रणजीत सिंह ने काइसीर देश भी जीत लिया था।

र—चालीस बरस राज्य करने के पीछे १८३८ ई० में रणजीत सिंह सर गया। उसकी पांच रानियां उसके साथ सती हो गई।



गया पर थोड़े ही दिनों के पो छे उतार दिया गया। फिर भगड़े बखेड़े होने लगे। रणजीत सिंह के बंग के बहुत से राजकुमार मारे गये और सिक्बों की सेना के सेनापति तेज़िसंह ने सब को दबा लिया। अङ्गरेज़ों के अफगानिस्तान से लौटने के समय से सिख सिपाही इस घमंड में थे कि हम अङ्गरेज़ों रो लड़ने की योग्यता रखते हैं और दिल्ली लटेंगे। यह लोग सतलज पार होकर अङ्गरेज़ों दलाक़े में घुस

डसका बड़ा वेटा गही पर बैठाया

बाय। सिखी और अज़रेज़ों में तीन इफ़ते के भीतर भीतर चार बड़ाइयां हुई। सिख क्वायद जानते थे और हथियार चलाने में चतुर थे, बहादुरी के साथ लड़े। अज़रेज़ों को भारत में अब तक जिन लोगों से लड़ने का जाम पड़ा था, उनमें सिख सब से प्रबल थे। पर वह दिसम्बर १८४५ ई० में सुदकी और फिरोज़पुर के मैदानों में सर ह्यू गफ़ प्रधान सेनापित और लार्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के हायों से और जनवरी १८४६ ई० में श्रलीवाल और सुवरांव पर सर हैरी स्मिष्य और सर ह्यू गफ़ के हायों से परांस्त हुए।

३—ग्रव पंजाव की पहिली लड़ाई समाप्त हो गई। सिखों की सेना घटा कर बीस हज़ार कर दी गई ग्रीर सतलज ग्रीर रावी के बीच का इलाक़ा ग्रङ्गरेज़ों ने ले लिया। गुलाव सिंह राजपूत जो रणजीत सिंह के ग्राधीन काम्सीर का स्वेदार घा काम्सीर का राजा बनाया गया। उसके बदले उसने ग्रङ्गरेज़ों को लड़ाई कां खर्चा दिया। रणजी। सिंह का छोटा लड़का दलीप सिंह पंजाब का राजा हुआ ग्रीर जब तक वह सयाना न हो उसकी मा प्रवस्थवारिणी बनाई गई।

# ७६—लार्ड डलहीज़ी, तेरहवां गवर्नर जनरल।

(सन् १८४८ ई० से सन् १८५६ ई० तका)

१—लार्ड डलहोज़ी १८४८ ई० में भारत में याया श्रीर आठ वरस तक गवर्नर जनरल रहा। यह चीया श्रङ्गरेज़ है जिसने भारत में श्रङ्गरेज़ी राज की निव जमाई। लार्ड क्लाइंव, लार्ड वैलेजली श्रीर लार्ड हेस्टिङ्ग की तरह इसने भी बहुत सी रियासतों को श्रङ्गरेज़ीं के श्राधीन किया श्रीर बहुत से काम ऐसे किये जिन से यह देश पहिले की श्रपेचा वहुत सुरचित श्रीर धनी हो गया।

२— लार्ड डलहीज़ी को भारत में आये छ: सहीने भी न बीते घे कि पंजाब की दूसरो लड़ाई छिड़ गई। सुलतान के हाकिस स्तूलराज ने दो अंगरेज़ो अफ़सर मार डाले और सिखों को घोषणा दी कि अफ़रेज़ों से लड़ें। सिख सरदारों ने उन पुराने सिपा हियों को फिर घर से बुलाया जो दो तीन साल पहिले छुड़ा



दिये गये थे और १८४८ ई० में अपने सेनापित के साथ बड़ी भारी सेना लेकर फिर अड़रीज़ीं पर चढ़ दीड़े।

३—सर ह्यू गफ़ उनका सामना करने के लिये आगे बढ़ा। चिलयान-वाले पर घमसान की लड़ाई हुई, अड़रीज़ों की जीत हुई, परन्तु हानि भी बड़ी भारी हुई। इसके थोड़े दिनी के पीछे गुजरात की लड़ाई हुई। अ—लार्ड डलहीज़ी ने इस अभिमाय से कि फिर भगड़ा बखेड़ा

न हो और पठानों की लूट मार से भी बचा रहे, पंजाब को सन १८४८ ई० में अङ्गरेज़ी राज्य में मिला लिया; दिलीप सिंह को एक बड़ी पेनशन करदी और उसे इङ्गलेख भेज दिया जहां वह अङ्गरेज़ अमीरों की तरह रहने लगा। मिस्टर जान लारेंस जो पीछे गवर्नर जनरल हो गये थे पंजाब सूवे के चीफ़ कमिश्नर बनाये गये। बहादुर सिख सिपाही अङ्गरेज़ी अफ़सरों की कमान में अङ्गरेज़ी सेना में भरती होने लगे और अब सिख और गोरखे अङ्गरेज़ी सेना के बड़े स्तम्भ माने जाते हैं। पंजाब की धरती नापी गई, रणजीत सिंह के राज में पैदावार का आधा सरकार लेती थी। अङ्गरेज़ों ने घटा कर सरकारी जमा चौथाई से भी कम करदी। व्यापार के माल पर जो देश में कई जगह महस्त्र लिया जाता था, उठा दिया गया। डाकुओं और लुटेरी को दण्ड दिया गया और उनको जड़ खोद डाली गई। अङ्गरेज़ी

सरकार ने सड़कों बनाईं, नहरें निकालीं, सदरसे खोले और इसाफ़ की अच्छे क़ानून बनाये। पंजाब का ऐसा अच्छा प्रबन्ध हो गया जैसा पहिले कभी नहीं था।

५—१८२६ ई० में जी यन्दावू की सिन्ध हुई घी उसकी वृद्धा का राजा कई बार तोड़ चुका था। ब्रह्मावालों ने अङ्गरेज़ी जहाज़ों के कप्तानों को कृद कर लिया और जब एक अङ्गरेज़ी अफ़सर ने उसका कारण पूर्छा तो इसे भी गारने पर उतारू हो गये।

६—इस कारण १८५२ ई० में ब्रह्मा से दूसरी बार लड़ाई किड़ गई। लड़ाई रंगून से बड़े मन्दिर पर हुई। ब्रह्मावाले जानते थे कि श्राराकान श्रीर तिनामिरिम का प्रवन्ध श्रङ्गरेज़ीं के हाथ में ऐसा श्रच्छा हो गया है जैसा ब्रह्मा के राजा ने कभी न किया था। वह श्राप चाहते थे कि श्रङ्गरेज़ ब्रह्मा में राज करें। यही कारण है कि उन्हों ने श्रङ्गरेज़ीं को रसद दी श्रीर उनकी सारी श्रावश्य-कतायें निपटा दीं।

%— ब्रह्मा का राजा ब्रह्मा के जपर के भाग में आवा शहर में रहता था। उसने सिन्ध करना खीकार न किया। लार्ड डल ही ज़ी ने १८५३ ई० में पिंह ले दो इलाक़ों के साथ पेगू का तीसरा ज़िला मिला कर ब्रह्मा का ख्वा बना दिया और रंगून उसकी राजधानी हुई। तब से रंगून एक बड़ा बन्दरगाह बन गया है। अब प्रसमें पिंह से बीस गुने आदमी रहते हैं। सारा देश सुचित्त है और धन से भरा हुआ है। अब न पिंह की तरह भगड़ा वखेड़ा है और न यह हाल है कि अत्याचारी बादशाह जब चाहै से कड़ों प्रजा का बध करादे। इसकी जगह ने कनीयती और प्रजा पालन का राज्य है; न्याय और इनसाफ़ के क़ानन हैं; सब जगह शान्ति और सख है; देश हरा भरा और प्रजा प्रसन्न है।



द—१८१८ ई॰ में पेशवा के पदच्यत होने पर सितारे की छोटी श्री रियासत शिवाज़ी के बंश के एक राजकुमार को दी गई थो। यह राजकुमार मर गया; श्रीर उसने कोई वेटा न छोड़ा। इस जिये १८४८ ई॰ में रियासत बर्ब्वई हाते में मिला ली गई।

८—१८५३ ई० में नागपुर का अन्तिम भीसला राजा मर गया। इसके कोई सन्तान न यो; इसलिये उसका राज अङ्गरेज़ी अमलदारों में मिला लिया गया और मध्यप्रदेश के नाम से एक चीफ़ कमिश्ररी बनाई गई। १८०३ ई० में बरार का देश हैदराबाद के निज़ाम को लार्ड वेलेज़ली ने दिया था। उसे निजाम ने अङ्गरेज़ी सेना के खर्च के बदले जो उसके देश में शान्ति रखने के लिये दी गई थी फिर अङ्गरेज़ों को इसी साल दे दिया।

प्रविध की नवाब की राज्य में ऐसा क्षप्रबन्ध और उपद्रव सचा हुआ या और वह अपनी प्रजा पर ऐसा अत्याचार करता या कि प्रजा ने अपनेशों से शिकायत को। लाई बेंटिक ने और हािंडिंग ने बार वार नवाब अवध को समभाया और ताकीर की कि देश का प्रवन्ध ठीक होना चािह्य और जो अत्याचार और गड़बड़ी सची है, उसका प्रतिकार न हुआ तो देश उससे की लिया जायगा। लेकिन उसने किसी बात पर ध्यान न दिया। देश को द्या विगड़ गई। अवध का स्वा नष्ट हुआ जाता था। दसिंकिये अपनेशों सरकार ने गवनर जनरल को आजा दी कि अवध को अपनेशों शासन में ले ले। नवाब के लिये बारह लाख रुपये साल की पेनशन कर दी गई और वह कालक से भेज दिये गये।

११—लार्ड डलहीज़ी की इन प्रान्तीं को शक्षरेज़ो राज में मिलाने के कारण शक्षरेज़ी श्रमलदारी शाधी या एक तिहाई बढ़ गई। श्रवतक बढ़ाले का गवर्नर गवर्नर जनरल हुशा करता या। पर अब काम इतना बढ़ गया कि एक हो अफसर गवनें चीर गवर्नर जनरली दोनों नहीं कर सकता था। १८३५ ई० वङ्गाल के लिये एक लिफटिनेंग्ट गवर्नर नियुक्त हुआ और गवर्न जनरल के अधिकार में केवल भारत के भासन का भारी कार रह गया। अब से गवर्नर जनरल और उसकी कीन्सिल भिमंद पर जाने लंगी जो पंजाब का एक पहाड़ी खान है। तब से अत्वक्त साल भर में आठ महीने गवर्नर जनरल और उसकी कीन्सिर भिमले में रहती है।

## ७७—लार्ड डलहीज़ी।

#### अंक्षरेज़ी राजं की लाभ।

१ सन् १८३५ ई० में पहिलेही पहिल बीस मील कर टुकड़ा रेल का तैयार हुआ। अब इस देश में बीस हज़ान मील से ज्यादा रेल की लम्बाई है। बहुत बड़े नगर और वन्दरगाह रेल से मिले हुए हैं और हर साल लगभग दस करोड़ यात्री रेल से यात्रा करते हैं। रेली पर माल भी बड़ी सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। जो कही बाल पड़ता है तो दूसरे देशों का अन वहां पहुंच जाता है और बहुतसी जानें बच जाती हैं। रेल के कारण सेना के खर्च में भी बड़ी बचत है। क्योंकि भारत के हर हिस्से में बड़ी बड़ी सेना रखने के बदले स्वास्थ्यकारक स्थानी में छावनियां बनादी गई हैं। और जहां कहीं ज़रूरत पड़ती है रेल पर चढ़ कर सेना पहुंच जाती है।

२ - लार्ड डलहीज़ी के समय में व्यापार की बड़ी हिंदे हुई। भारतवासी व्यापारियों के रूई और अन की विकरी पहिले से तिगुनी हो गई। किसानों को पैदावार का सूख्य बहुत मिलने लगा और वह पहिले से अधिक मालदार हो गये। इसका कारण यह था कि सड़कों और नहरों की राह एक जगह से दूसरी जगह माल के जाना सहज हो गया था। इङ्गलिस्तान के व्यापारी बहुत तरह की चीज़ें इस देश में लाने लगे। जो चीज़ें पहिले भारत के बहुत से हिस्सों में देखने को भी न मिलती थीं गांव गांव में मिलने लगीं।

३—सड़कों नहरें और पुल बनाने और मरमात करने के लिये नार्ड डलहीज़ी ने बारिक मास्तरी का महकमा बनाया। उसके समय में दो हज़ार मील से अधिक लम्बी सड़कों तैयार हुईं और पुल बनाये गये गङ्गाजी की नहर जो दुनियां की नहरों में सब से बड़ी है। उसी के समय में खुली थी। उसके सिवाय और भी बहुत सी नहरें जारी हुईं। देश के बड़े बड़े ज़मीन के दुकड़े जो अब तक बंजर पड़े थे और जिनमें कुछ पैदा न होता था नहरों के पानी से हरे भरे हो रहे हैं। नहरें क्या हैं मानों चांदी की नदियां हैं, जो तीन हज़ार मील से अधिक नस्वाई में बहती हैं।

' 8—लार्ड डलहीज़ी के समय से पहिले बिरला ही कोई चिट्ठी लिखता था। डाक सहस्त बहुत था। रेल का तो नास ही न था और सड़कें भी बहुत कम थीं। हरकारे चिठियां ले जाते थे, और बहुत धीरे धीरे चलते थे। चिट्ठियों पर टिकट न होते थे। दूर की चिट्ठियों का महस्त भी अधिक देना पड़ता था। लाड डलहीज़ी ने आध आने के टिकट बनावा दिये। अब आध आने में चिट्ठी देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दो हज़ार सील तक पहुंच जाती है। जुल भारत एक शितामान रोजा के शासन में न होता तो डाक् का प्रबन्ध नहीं हो सकता था। अब डाक का

प्रवन्ध श्रस्ती हज़ार मील में फैला हुआ है। और चालीन करोड़

५—आध आने के टिकट से भी अधिक बिचिन चीज़ तार है; जिसके द्वारा कुछ आने में चुटकी बजाते बजाते खबर इज़ारों कोस जातो है। तार भी पहिले पहिल लार्ड डलहीज़ी के समय में लगा था।

हलहीज़ी ने सिर्फा तालीस बनाया। अब देश भर में हज़ारी स्कूल खुल गये। देशी भाषायें भी सिखाई जाने लगों; श्रीर सब लोग उससे लाभ उठाने लगे। उसके सम्य में इस देश में पचीस हज़ार स्कूल ये अब बढ़ते बढ़ते डिढ़ लाख स्कूल हो गये हैं जिनमें चालीस लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। १८५३ ई० तक सिविल सरविस के अफ़सरों का सुक्रर करना कम्पनी के हाथ में था। लोग अपने मिनों और रिफोदारों को नियुक्त करके भारत में भेज देते थे। भारतवासी सिविल सरविस में नहीं आ सकते थे। पर उस साल सिविल सरविस की परीचा स्थापित हुई श्रीर जो लोग सब से जंचे पास हुये उनकी जातिपात का भेद न करके श्रीहरे दिये गये। जब भारत के सिविल सरविस में वाह्मण, सुक्लमान और पारसियों के सिविल सरविस में बाह्मण, राजपूत, सुक्लमान और पारसियों के सिवल सरविस में हो हो।

#### ७०८—लार्ड दौनिंग, चीदहवां गवर्नर जनरल।

( सन् १८५६ ई० से सन् १८५८ ई० तका)

१ - लार्ड कैनिंग १८५६ ई० में गवर्नर जनरल होकर आया। अब इस बात की सी बरस बीत चुके थे, जब लार्ड लाइव ने पलासी की लड़ाई जीतकर अक्षरेज़ी राज की नेव डाली थो। देश मे शान्ति फैली थी। कोई डर की बात न थो। पर बङ्गाले में एकाएक एक उपद्रव फैला। यह उपद्रव बङ्गाले की देशी सेना का बिद्रोह था जो गृदर के नाम से प्रसिद्ध है।

र ज्युङ्गरेज़ी हुकूमत के आरभ से बङ्गाला एक शान्ति श्रीर श्राज्ञा पालन करनेवाला प्रान्त चला श्राता था। इस कारण वहां बहुत थोड़े श्रङ्गरेज़ी सिपाही रक्ले जाते थे। पंजाब के सर होने

पर बहुत से गोरे पश्चिमोत्तर भारत में भेज दिये गये थे। देशी सिपाही बहुतेरे थे।

्रें ३— ग्राजिंक रेल, तार, डाक, स्कूल और अस्पतालों को सब उपयोगी मानते हैं। पर जब यह पहिले पहिल चले थे तो इस देश के लोग जिन्हों ने कभी इनका नाम भी नहीं सुना था, बहुत डरते थे श्रीर सोचते थे कि ग्रङ्गरेज़ीं ने हमारी हानि के लिये यह सब बनाया है। जुक लोग कहते थे



लार्ड केनिंग।

कि रेल की लाइनें और विजली के तार जंजीरें हैं जिन से ज़मीन बांध दी गई है। कुछ लोग रेल के इिल्लिनों और गाड़ियों की विना वैल या घोड़े की सहायता के चलते देखकर यह कहते धे कि यह गैतान का काम है। जो उन्हों ने जाना कि तार द्वारा समाचार मिनट दो मिनट में पहुंच जाते हैं, तो वह बहुत हरे। कुछ लोगों का यह विचार था कि ग्रह्नरेज़ों ने जो अस्पताल श्रीर स्नूल खोले हैं, वह प्रजा का धर्म नष्ट करने के लिये हैं और 8— बुक्क दुष्टी ने जो इन बातों को आप न मानते थे, अपनी दुष्टता से ऐसे अनुचित बिचार बङ्गाल और अवध के सिपाहियों में खूब फैला दिये। उस समय सिपाहियों को एक नई तरह की बन्दू करी गई थी उनमें जो कारतूस चढ़ाया जाता था उसकी चढ़ाने से पहिले चिकना करना होता था। किसी ने सिपाहियों को बहका दिया कि यह कारतूस दीन बिगाड़ने के लिये है। उन्हों ने कारतूसों को काम में लाने से इनकार किया और अपने अफ़सरों की आज़ा न मानी। सिपाहियों ने यह भी समक्ता कि जैसे और ज़िव और टीपू सलतान ने बरजोरी से हिन्दुओं को सुसलमान किया था उसी तरह अब अङ्गरेज हमको ईसाई करने लगे हैं।

५—अवध और पश्चिमोत्तर देश में नवाबों के समय में तालुक् दार थे, जो दिखन के पालीगार या नायकों की तरह किला रखते थे दिहात पर हुक्सत करते थे और उनसे कर लेते थे; बादशाह दबाव डालता तो उसकी कुछ दे देते थे; नहीं तो एक कीड़ी तक न देते थे। अङ्गरेजों की हुक्सत हुई, तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। वह मनहीं मन में अङ्गरेजों से बैर रखने खगे। अब जो घात पाया तो उन्हों ने भी सिपाहियों को भड़काया और अङ्गरेजों से बागी करा दिया।

ह अब से दो बरस पहिले बुढ़ा पेशवा बाजी राव भी मर गया था। १८१८ ई० में सरहठों की लड़ाई के अन्त में उसके लिये जीते जी आठ लाख रुपये की पिनशन हो गई थी और कानपुर से छ मील पर बिठूर का खान उसकी रहने के लिये मिल गया था। उसके कोई वेटा न था पर उसने एक लड़के को जिसका नाम नाना साहब था गोद ले लिया था। उसने नाना साहब के लिये पांच करोड़ रुपया छोड़ा। नाना साहब को इस पर भी सन्तोण न हुआ। उसने कहा कि जी पेनशन मेरे बाप को मिलती थो सुभी भी दी जाय। वह उसका अधिकारी न था। इस कारण श्रद्धरेज़ीं ने उसकी पिनशन देना स्त्रीकार न किया। वह भी श्रद्धरेज़ीं का बैरी बन गया और उनके विक्र संघटन करने लगा; श्रीर देशी सिपाहियों को चिट्ठी पत्नी भेजकर भड़काने पर उतारू ही गया।

७—पहिले पहिले इक्षा दुक्का रिजिमेंट ने अपने अफ़सरों को आज्ञा मानने में बिरोध किया। वह रिजिमेंट तोड़ ही गई और सिपाही छुड़ा दिये गये। यह सिपाही देश में इधर उधर फिरने होंगे जहां जाते थे अपने सजातीय सिपाहियों को अपना हाल सुनाते थे। एका एक १८५० ई० में मेरट में गदर आरख हुआ। मेरट से दिली पास ही है और वहां बहुत से सिपाही रहते थे। सिपाहियों ने पहिले अपने अफ़सरों को गोली से मारा। फिर कुल अंगरेज़ीं और उनके बीबी बच्चों को मार डाला। उस समय उनपर भूत सवार था। उन्हों ने अंगरेज़ीं की कोठियां और बंगले जलाये; जेलख़ाने तोड़कर कैदियों को छुड़ा दिया और दिली की और चले गये।

पिन्हिती में शाह श्रालम का वंश वचा था, जिसके साथ शहरेजों ने बड़ा शच्छा वर्ताव किया था। वहादुर शाह बादशाह कहनाता था। वह बूदा था; और उसकी भी शहरेजों से बड़ी भारी पिनशन मिलती थी। उसका भी यह बिचार हुशा कि पुराने मुगल बादशाहों की तरह में भी फिर शाहनशाह हिन्द हो जाजं। वह और उसके वेटे बागियों से मिल गये और उन्होंने श्रपने शाहनशाह हिन्द होने की घोषणा की। पचास प्रेम और बच्चे जो वागियों से अपने प्राण बचाने के लिये उसके किले में जा हिणे थे उसके हुन्म से मारे गये।

८—जो हाल मेरट में हुआ वही और बहुत जगहों में भी हुआ। अङ्गरेज़ी अफ़सर अपने सिपाहियों पर भरोसा रखते थे कि वह हमारे साथ साथ हमारे शतुओं से लड़े हैं और राजभित की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। पर बहुत से सिपाही अपने कर्म धर्म को छोड़ कर बागी हो गये। उन्हों ने अपने अफ़सरों को मार हाला;



मनरल हैवलाक।

श्रीर जो श्रंगरेज सामने श्राया उसी पर हाथ साम किया; श्रीर फिर दिल्ली में जा पहुंचे।

१०—कानपुर में नाना साहब बिद्रोहियों की एक बड़ी भीड़ का सुखिया और सेनापित बना। यहां अङ्गरेज तो थोड़े घे पर मेम और बच्चे बहुत घे जो बचने की आशा से वहां भेज दिये गये घे। अङ्गरेज लोग बागियों के दल बादल के साथ थोड़ी देर तक बड़ी बीरता से लड़े। मर्दही मर्द होते तो साफ़

उनकी बीच में से निकल जाते पर मेम और बचे उनके साथ थे। उनकी किस पर छोड़ते। नाना साइब ने कहा कि जो तुम लीग आधीनता खीकार करो तो रचा का प्रबन्ध करके इलाहाबाद पहुंचा दूंगा। श्रङ्गरेज़ों की मत मारी गई थी और वह मान गये। श्रङ्गरेज़ मेम और बचे गंगा जो के किनारे जाकर नानों में बैठ गये। नावों का किनारे से छूटना था, कि नाना साइब के बन्दूकचियों ने किनारें से बन्दूकों छोड़ीं बहुत से मारे गये। नावों में आग लगा दी गई। जो बचे उनमें से मई तो सिपाहियों की गोलियों से मारे गये, श्रीर मेम श्रीर बचे पहिले कैद कर लिये गये, फिर नाना साइब के इका से काट डाले गये। श्रीर उनकी लाशें एक कुएं में डाल दी गई। अक्टूक्ट के देवर्ग के

११—बागी पांच महीने तक दिल्ली को अपने बस में किये रहे इतने में कलकत्ते मदरास और पंजाब से सेना या गई। सिखों को आधीन हुये आठही बरस हुये थे। और उन्हों ने देख

निया या कि अङ्गरेजों का शासन कैसा अच्छा है। और वह अङ्ग-रेज़ी राज में जैसे सुखी घे वैसे देशी राजाओं के राज में कभी न रहेंगे। सिख और गोरखे स्वामि-भक्त रहें और अङ्गरेज़ी की और से वैसी ही बीरता से लड़े जैसी कि कभी इन्हीं अङ्गरेजों से लड़ने में इन्होंने दिखाई थी। जनरल हैवलाक ने जो पीछे से सर हेनरी हैवलाक की पदवी पाकर प्रसिद्ध हुआ नाना साहब को हरा दिया।



सर जेम्स श्रीद्रम्।

वह बनों में भाग गया और न जाने वहां उसका क्या हुआ। जनरल नील जनरल हैवलाक की साथ हो लिया। दोनों ने मिलकर कानपुर ले लिया और लखनज के अकरेज़ों की सहायता को चले जहां सर हेनरी लारेन बड़ी बीरता के साथ पचास हज़ार बिद्रोहियों का सामना कर रहा था। ६ दिन की कड़ी लड़ाई के पीछे जनरल विलसन ने धावा कर के दिली जीत ली। अब सर कोलिन केमबल और सर जेम्स औद्रम की कमान में एक बड़ी गोरों की सेना आ पहुंची। कानपुर और लखनज जीत लिये गये। बागी अवध से निकाल दिये

गये। जनरल निकलसन दिली की लड़ाई में मारा गया। कुछ दिन पीछे जनरल हैवलाक भी मर गया।

१२—एक सेना मदरास से जनरल हिटलाक के साथ और दूसरी बस्वई से सर ह्यू रोज के साथ चली। रास्ते में सिन्धिया और होलकार को हराती हुई और किले पर किले जीतती हुई और घीरे उत्तरीय भारत में उसने प्रवेश किया। सिंधिया और होलकार आप तो अङ्गरेज़ों से मिले रहे पर अपनी सेना को वागियों से मिल जाने से न रोक सके। इस बिगड़ी हुई सेना का सेनापित तात्या टोपे था। बागी हर स्थान पर हारे तात्या टोपे पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ाया गया।

१२—दिली को जीत के पोछ बिद्रोही जहां तहां भाग गये और १८५८ ई॰ के अन्त तक सब जगह शान्ति और सुख फैल गया।

#### ७६—भारत दङ्गलिस्तान की महाराणी के शासन में।

१ जब बिद्रोह शान्त हो गया और चहुं और अमन चैन फैल गया तब इंगलिस्तान की पार्लिमेण्ट ने अनुभव किया अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम पर शासन करने को आवश्यकता शिष नहीं रही। उसका जीवन समय खूब लम्बा, गौरवपूर्ण तथा बिचिन रहा है। किन्तु अब इसका कार्य समाप्त हो चुका है।

इक्ष लिस्तान की महाराणी विक्ठोरिया ने पालिमेण्ट की अनु मित और पार्थना पर भारत की शासन डोर अपने कर कमनी में बी। इस प्रकार भारत बतानिया का सहान राज्य की एक भाग हो गया। यह सास्त्राज्य ऐसा महान तथा विस्तृत है कि अब तक संसार में ऐसा कोई राज्य कहीं नहीं हुआ। महाराणी ने एक घोषणा नारी की, नो भारत की नीस भाषाचीं में ऋनुवादित होकर प्रत्येक बड़े नगर में नवस्वर सन् १८५८ ई० के प्रथम दिन खब प्रजा समुदय के सांभने पढ़ी गई। यह घोषणा भारत के राजकुमारों तथा अन्य समग्र साधारण प्रजा के नाम थी, और इसे उचित रीति पर भारत की सब से बड़ी सनद ( मैगना चार्टा )

वाचा जा सकता है, जिस पर एक विस्तृत देश के निवासियों के खलीं तथा स्वतन्त्रता की नीवें स्वापित हैं:

२-- लार्ड केनिङ्ग जो सन् १८५६ ई॰ से भारत के गवर्नर जनरस घे, सहाराणी के नास पर भारत में शासन करने के लिये नियत किये गये चौर **उनका पढ़ वाईसराय तथा गवनेंर** जनरत हुआ। ईस्ट द्गिष्या कम्पनी के समस्त अङ्गरेज तथा भारतीय कर्मा-चारी अपने अपने पदों पर सहाराणी की कामीचारी बन कर स्थित रहे। इस घोषणा से लिखा या कि-



महाराणी विक्टीरिया।

"इम ( ऋर्षात महाराणी जी ) भारतीय रियासतीं के खामियीं के खत्व, पद तथा मान मर्यादा की यपने समान समभेंगी।

"हम उन सद को जो हमारे याधीन कुछ यधिकार रखते हैं वड़े ज़ोर से यह तासीद करते हैं, कि वह इसारी प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति ने धार्मिक सिडान्तीं तथा पूजा ग्रादि में सब प्रकार इस्ताचिप करने से अलग रहें।

"इसारी यह इच्छा है कि जहां तक समाव हो भारत के प्राचीन खलों श्रीर रीति नीति का उचित ध्यान रक्का जाय।

"यह इसारी इच्छा है कि इसारी प्रजा को चाहे वह किसी निसल या धर्मा की क्यों न हो, इसारी नीकरीयों के पदीं पर, जिन की कर्तव्य वह योग्यता से पूरे कर सकें पूरी पूरी निरंपेचता और खतन्त्रता से खान दिया जाय।

"यह हमारी अत्यन्त उत्कट इच्छा है कि हम भारतवर्ष में शान्तिमय कारीगिरियों को उन्नित दें, सार्वजनिक लाभ और हित के कामों को बढ़ाएं और इस देशनिवासी अपनी प्रजा की भलाई के लिये शासन करें। उनकी खुशहाली में हमारी शिक्त, शान्ति में हमारी रचा और उनकी क्षतज्ञता में हमारा सब से उत्तम पुरस्कार होगा।

३—अब भारतीय रियासतों के खासियों तथा निवासियों ने यह समक्षा कि हमारा जान—माल एक ऐसी मित्त की छन्छाया में सुरिक्त है, जो उन समस्त मित्तयों से अधिक प्रवल तथा दयामयी है, जिन का कुछ समय से हम प्र मासन था। तब से अब तक पूर्ण मित्त में छः साल से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस काल में वटिश भारत की सीमा के अन्दर तो कोई भी युष्ट नहीं हुआ और सीमा से बाहर भी बहुत कम बहाइयां हुई हैं। समस्त देश का इतिहास मान्ति, उन्नति, खुमहाली, सुधार, धन की अधिकता और सुख चैन का इतिहास रहा है, और नई सम्यता की समग्र सुगमताएं एक के पीछे दूसरी यहां प्रचलित होती रही हैं।

8—भारतवासी जिन के मन इस प्रेम से प्रभावित हो चुके थे, अपनी महाराणी से प्रेम करने लगे थे, और वह उन्हें प्यार करती थीं। वह भारत के दीन से दीन और निर्धन से निर्धन मज़दूर की भी ऐसी ही महाराणी थीं, जैसी कि इंगलिस्तान के किसी अभि-मान मूर्ति लार्ड की, यद्यपि वह भारत में कभी नहीं आईं, किन्तु वह हिन्दुस्तानी बोल पढ़ तथा लिख सकती थीं। कारण यह कि उन्होंने भारत से एक मुंगी वुला कर उससे यह भाषा सीखी थी, श्रीर जब कोई नया वाईसराय वा उच्च पदाधिकारी भारत भेजा गया, श्रीर रवाना होने से पहले महाराणी के समुख उपस्थित हुआ, तो वह उससे यह कहने से कदापि न चूकीं कि "भारत में मेरी प्रजा से द्यापूर्वक बर्ताव करना।" महाराणी ने अपने वाइसरायों हारा सन् १८५६ से सन् १८०१ तक ४३ वर्ष तक गासन किया, श्रीर भारत के किसी प्रान्त पर कभी इस से उत्तम शासन नहीं हुआ, जसा कि महाराणी विक्टोरिया के शासन काल में समस्त भारत पर हुआ।

#### ८०-प्रथम वाद्सराय।

#### वुडिमत्तानुसार धीरे धीरे सुधार।

१—प्रथम वाद्सराय लार्ड किनिज़ ने जो सन् १८५६ में गवर्नर जनरल होकर भारत में पधारे थे, सन् १८६२ तक शासन किया। वह ऐसे दयालु शासक थे कि भारत में "क्लीमेन्सी केनिज़" यर्थात् "दयावान केनिज़" के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सैकड़ों विद्रोचियों पर कपा की और उन सब के अपराध चमा कर दिये जो नरहत्या, लूट, मार आदि दोषों के दोषों ठहरे थे। विद्रोहियों में ऐसे पुरुष वहुत से थे जिन को दुष्ट और चालाक स्वार्थों लोगों ने वहुता कर धोके में डाल दिया था। अतः वह अपनी भूल पर वहुत लिक्तत थे। महाराणी विद्रोरिया की इच्छा थी कि उन सब को चमा कर दिया जावे, जिस से वह सब अपने अपने घरों में जाकर निर्भय जीवन व्यतीत करें। लार्ड केनिज़ ने बड़ी बुडिमत्ता से महाराणी की इस इच्छा को पूर्ण किया।

२ — लार्ड कीनिक के समय में भारत में तोन बड़े कानून पास हुए, जो बहुत बिचार पूर्वक तैयार करके देश में प्रचलित किये गये। उनका नाम "ज़ाब्ता दोवानी सन् १८५८," "ताज़ीरात हिन्द सन् १८६०," तथा "ज़ाबता फीजदारी सन् १८६१" हैं। उस समय तक प्रत्येक प्रान्त का कानून जुदा जुदा था, किन्तु यह तीनीं कानून समस्त भारत के लिये बनाये गये। रनके कारण देश को वह बहुमूख पदार्थ प्राप्त हुआ जो इस से पहले कभी नहीं हुआ था, वह पदार्थ प्रजा के सब भागों के लिये समान दीवानी तथा फीजदारी कानून थे। इसी समय के लगभग (१८६१) प्रेसिडेन्सी नगरों में "हाई कोर्टस आफ जिस्स" महान् न्यायालय स्थापित किये गये।

३ - बार्ड केनिङ्ग ने एक और सुधार यह किया कि गवर्नर जनरल की कानुनी कीन्सिल में जो समय भारत के लिये कानुन बनाया और पुराने कानूनों का सुधार किया करती है भारतीय ेसदस्यों को भी स्थान दिया। यह भारत शासन में भारतियों को भाग दिये जाने की और पहला पंग था। इन सदस्यों की पीछे से भारतीय प्रजा अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने लगी। हिन्दू सदस्य चिन्द्र प्रजो के तथा सुसल्यान, सुसल्यान प्रजो के प्रतिनिधि हुए। इससे अगले पचास वर्ष में अन्य वाइसराय भी इसी कोर पग पग बढ़ते चले गये। अब प्रत्येक प्रान्त में उसकी अपनी कानूनी कीन्सिल तथा अपने भारतीय सदस्य है, अतः गवर्नर वा लिफटनेग्ट गवर्नर महोद्य अन्धनार में नहीं वरं उन सदस्यों की समाति तथा ज्ञान के डजारी में काम करते हैं। यह सदस्य गवनिमेग्ट को बता सकते हैं कि कोई कानून प्रजा के लिये बाभकारी होगा या नहीं। यदि उस कानून की उचित तथा चितकर समका जाता है, तो कौन्सिल में पास होकर देश का

कानून हो जाता है, किन्तु यदि हानिकारक और असन्तोषजनक सिंख होता है तो इसको सुधार कर इसके समस्त दोष दूर कर दिये जाते हैं, और इस प्रकार इस कानून को प्रजा के लिये अच्छा श तथा लाभकारी बना दिया जाता है, या यदि यह नितान्त असम्भव दीख पड़ता है तो सर्वथा उड़ा दिया जाता है।

8—सुधार शनै शनै क्यों हो—इन तथा ग्रन्य सुधारों में जिन पर विचार किया गया वा जो पास हुए, भारत सरकार को वड़ा सावधान रहना पड़ा। कारण यह कि पहले तो श्रारक में कोई यह भविष्यदाणी न कर सकता कि नृतन नियम वा परिवर्तन प्रजा की लिये हितकर होंगे या नहीं। प्राचीन काल में भारत के बहुत से प्रदेशों में बहुत से शासक थे। प्रत्येक शासक अपनी इच्छा अनुकूल सब से श्रेष्ट रीति से शासन किया करता था। प्रत्येक प्रदेश के कानून तथा रसा रिवाज भी भिन्न भिन्न थे, एक न थे। एक देश में जो वात उचित तथा न्यायानुकून समभी जाती थी, दूसरे में वहीं अनुचित तथा अन्याय थीं। किन्तु अब एक सवींपरि गवर्नमेग्ट स्थापित हो गई थी, खतः यह खावस्थक था कि ऐसे नियम तथा कानून बनाये जाय, जो समग्र देश के लिये एक से लाभकारी तथा हितकर हों। सरकार की इच्छा थी कि किसी कानून वा रिवाज में उस समय तक कोई उत्तर फेर न विया जाय, जब तक कि वह सप्ट तथा प्रजा के लिये हानिकारक खिद न हो, जैसी कि हिन्दू विधवाओं के सती होने की रखा थी, श्रीर दूसरी रस्म निरपराध दूधमंही कन्याश्री की हत्या की थी। दूसरे गवनमेग्ट की यह इच्छा न यी कि कोई ऐसा क़ानून पास किया जाय, जो समस्त प्रजां के लिये एक सा लाभकारी न हो, वा जिस के लिये सर्वसाधारण तैयार न हो, वा जिसे वह कुछ नई वला समभा कर भयभीत हो जाय। कारण यह कि भारतवासी

श्रपनी प्राचीन रीति नीति प्राचीन ढंगीं तथा प्राचीन बस्तुश्री की बड़ा प्यार करते हैं, जो कि उनके तथा उनके पुरुषाश्री के समय से चली श्रा रही हैं। हम ने देखा है (देखी श्रध्याय ७३ पैरा ३) कि सन् १८५७ ई० सिपाहियों के महा बिद्रोह के श्रन्य कारणीं में से एक कारण यह भी था कि लार्ड उलहीज़ी ने बहुत सी नई चीज़ें जैसी कि रेल, तार, डाक के सस्ते टिकट, श्रंगरेज़ी श्रिचा के स्कूल तथा श्रीषधालय एक दम जारी कर दिये थे, इसमें सन्देह नहीं कि यह सब चीज़ें बड़ी श्रच्छी तथा हितकर हैं, श्रीर श्रव प्रत्येक भारतवासी इनके लाभ को जानता तथा मानता है, किन्तु फिर भी उस समय के लिये यह सर्वथा नवीन ही थी, श्रत: बहुत से भोले भाले भारतवासी उनसे भयभीत हो गयी।

५—सुधार के विषय पर विचार करते तथा ऐसे नियम वताते हुए, जो यद्यपि इंगलिस्तान में साधारण तथा प्रचलित हैं, किन्तु भारत में नितान्त नवीन है, सरकार को दो वातों पर दृष्टि रखनी पड़ती है।

६—उनमें से प्रथम बात तो यह है, कि भारत इंग्लिस्तान से एक सबंधा भिन्न देश है, श्रीर श्रक्षरेज भारतवासियों से प्रत्येक बात में बिभिन्नता रखते हैं। उनका इतिहास भिन्न है, उनके श्राचार बिचार, रौति नौति भी किसी प्रकार एक नहीं कही जा सकती। भाषा, धर्मा, भोजन तथा बस्तादि का तो कहना ही क्या है? समस्त श्रक्षरेज एक हो भाषा बोलते हैं। धर्मा वह सब ईसाई हैं। जाति उन सब की एक हो है, वरं यदि यह कहा जाय तो श्रधिक सत्य होगा कि इंगलिस्तान में भारत के समान जाति पांति है हो नहीं। श्रतः यह सन्धव है, कि जो बात इंगलिस्तान के लिये श्रच्छी हो वह भारत के लिये श्रच्छी न हो। यह भो सन्धव है कि शासन की जो रौति या ढंग श्रक्षरेज़ों के योग्य हो वही भारतवासियों के लिये भी उचित हो।

्रम्री वात यह है कि भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के वासी वहुत सो वातों में एक दूसरे से वहुत कुछ विभिन्नता रखते हैं, जैसे कि उनके रूप, रंग, भाषा, जातियां, वंग, धर्मा, रहन, सहन, श्राचार, व्यवहार सब हो भिन्न हैं। श्राय्य वंग का एक सिक्छ, सदरासी द्रावड़ों से कुछ नहीं मिलता। पंजाबी सुसल-मान, वंगाली हिन्दू से तथा विकोची, ब्रह्मदेश वा श्रासाम देश के किसी वासी से कुछ भो समानता नहीं रखता। उत्तर-पश्चिमीय सीमा प्रान्त का पठान, मलावार के हिन्दू नायर से सर्वथा भिन्न है। श्रातः भारत में एक प्रदेश का उसके वासियों के लिये जो चीज उचित या लाभकारों हो सकती है, वही दूसरे के लिये अनुचित तथा हानिकारक होनों मन्भव है।

द—यह रमग्र वार्ते इसके लिये यघेष्ट कारण हैं कि भारत की प्रमुख गवर्नमेग्ट को सुधार करने वा भारत ग्रासन सम्बन्धी नये नियम बनाने और नये ढंग स्त्रीकार करने में श्रत्यन्त सावधानी तथा धैर्थ्य से काम लेना पड़ता है। इन सुधारों का प्रयोजन यह होता है कि समग्र प्रजा के लिये जीवन व्यतौत करना सहल तथा सुगम हो जाय, यह नहीं कि किसी एक जाति पर क्षपा की जाय या किसी एक जाति को टूमरी पर श्रत्याचार करने का श्रिषकार प्राप्त हो।

८—जब शासन डोर कम्पनी के हाथों से निकल कर हतानिया यधीय के हाथों में आई तो पुराने "वोड़े याफ कन्द्रोल" के खान में एक कीन्सिल खापित को गई, जिस का नाम "इण्डिया कीन्सिल" हुआ। इसका प्रधान "सेक्रोटरी याफ स्टेट फ़ीर इण्डिया" यथवा "भारत मन्त्री" कहलाया। उसकी सिंहासन की चीर से नियत किया जाता है। पहिले इस कीन्सिल के सब सभासद अङ्गरेल हुआ करते थे। किन्तु खब इसके दो सभासद भारतीय भी हैं।

एक हिन्दू, दूसरा सुसलमान। श्रेष सब ऐसे अङ्गरेल हैं, जो भारत में उच पदों पर अधिकारी रह चुके हैं।

१०—तीनों प्रेसिडिन्सी नगरों कलकत्ते, सद्रास तथा बर्म्बई में युनिवर्सिटियां स्थापित की गईं। तत्पशात् अन्य तीन प्रान्तों की राजधानियों इलाहाबाद, लाहीर श्रीर पटने में भी युनिवर्सिटियां स्थापित हो गई। उनसे शिचा तथा अङ्गरेज़ी प्रचार में वड़ी सहायता मिली। कारण यह कि सहस्री विद्यार्थी इन युनि-वसिंटियों और उनके आधीन कालेजों में शिचा पाने के लिये इक्षेट्ठे होते हैं। यह कालेज उन विद्यार्थियों को वार्षिक परीचाओं की लिये तैयार करने के प्रयोजन से स्थापित किये गये हैं। शिकाः में जो सुधार हुआ है, वह भी क्रामधः हुआ है। जब यह देखा गया कि पहिली युनिवर्सिटियां अच्छी फलीभूत हुई है, तो फिर यह दूसरी भी शति सावधानी तथा सुगसता से बारी वारी से खोल दी गईं। प्राइमरी (प्रारिधक) तथा सकाउंरी (दितीय चेणी के ) स्त्रूल खोलने में भी यही नौति बरती गई है। समस्त उच ( हाई ) सध्यम ( सिडल ) तथा प्रारम्भिक ( प्राइसरी ) शिचा की पाठशालाएं एक दम ही नहीं खोली गई, वर शन धन खुली हैं, जब यह साष्ट रीति से जात हो गया कि लोग इन्हें पसन्द करते तथा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जब इन में शिचा देने के लिये योग्य अध्यापक तैयार हो गये।

विद्रोह दूर कारने, मान्ति स्थापित रखने तथा देम मासन के उन्नित वारने में लार्ड केनिक को जो कठिन परित्रम करना पड़ा उससे वह बहुत धवा गये और अपने देग इंगलिस्तान पहुंचने के एक वर्ष उपरान्त हो ५० वर्ष की आयु में धन् १८६२ ई० में इस असार संसार से जूच कर गये। उनकी धर्मपत्नी इस से जुक्क काल पहिले ही बंगाल में ज्वर को भेंट हो गई धीं।

#### ८१—भारत के राजकुमार।

१— इस ने देखा है कि सन् १८५८ ई० की घोषणा में सहा-राणी ने भारत के राजकुमारों तथा अन्य सर्वसाधारण प्रजा की सम्बोधन किया है।

### भारत के राजकुमार कीन हैं ?

हिट्य भारत तो हतानिया अधीय के अपने शासन में है, जिन की ओर से वाइसराय महोदय भारत पर यासन करते हैं, किन्तु यहां हिट्य भारत की सीमा से बाहर भी बहुत सी भारतीय रियासतें हैं जिन्हें कभी कभी सुरक्तित रियासतें भी कहा जाता है। इनमें से बहुत सी बड़ी बड़ी रियासतें दो सी साल पहले अर्थात् औरज़्जीब की सृत्यु के उपरान्त सुगल सास्त्राच्य टूट जाने पर स्थापित हुई थीं, और कई विशेषतः वह जो राजपूताने में हैं, एक सहस्र वर्ष अयवा इससे भी प्राचीन हैं। इन रियासतों पर उनके खामी राजा वा नव्याब शासन करते हैं। यह सब "भारत के राजकुमार" कहलाते हैं। इनके प्रदेश सुविस्तृत हतानिया सास्त्राच्य के ऐसे ही साग हैं, जैसा कि हटिश भारत और वह सब हतानिया अधीय को अपना सस्त्राट खीकार करते हैं।

२—आरत में प्राय: ७०० देशी रियासते हैं। जो भारत के प्राय: ई भाग पर विस्तृत हैं। इनमें सात करोड़ के लगभग प्रजा बास करती है, जो समस्त भारतीय प्रजा का ई से ई तक है। यह रियासतें भिन्न भिन्न परिसाण की हैं। इनमें से सब से कोटी रियासत लावा राजपूताने में है। उसका परिसाण १८ बर्ग (सुरब्बा) मील है। सब से बड़ी रियासत हैदराबाद दिवाण है, जो अपने विस्तार के बिचार से एक देश का देश है और परिसाण

में बंगाल के बराबर है। इसको जनसंख्या १ करोड़ ३० लाखा है। भारत की सब से बड़ी चार रियासतें हैदराबाद, सेसूर, बड़ीदा, तथा काश्मीर हैं।

३—अपनी इस घोषणा में सहाराणी ने कहा था, कि इम अपनी वर्तमान स्थिति को किसी प्रकार विस्तार देना नहीं चाहते, हम अपने भारतीय राजकुमारों के खत्वों तथा उनके मान मध्यादा का ऐसा ही ध्यान रक्वेंगे, जैसा कि अपने का। हमारी यह इच्छा है कि वह और हमारी अपनी प्रजा सब प्रकार के ऐख्यें तथा सुख का आनन्द उठायें, जो कि धान्ति तथा सुशासन से प्राप्त हो सकता है।

8—सन् १८५८ ई० में लार्ड केनिङ्ग ने उत्तरीय भारत का दौरा किया और आगरे में एक दर्बार करके भारत के उन राज- कुमारों को जो उस दर्बार में सिमालित हुए थे, कहा:—"कोई रियासत चाहे वह कैमी ही क्यों न हो, अपनी स्वतन्त्रता से बिच्चत करके हिट्टिश भारत में सिमालित न की जायगी। योग्य उत्तराक्षिकारों के न होने पर भी कोई रियासत तोड़ी न जायगी, वर प्रत्येक रियासत के स्वामी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपना कोई पुत्र न होने की अवस्था में किसी अन्य बालक को गोद ले ले। लार्ड केनिङ्ग ने प्रत्येक रियासत में एक एक सनद केज दी जिस में उसे उस समय तक के लिये यह अधिकार प्रदान किया गया है जब तक कि वह हतानिया अधीश की हितेषी तथा मित्र रहे और उन प्रतिज्ञापत्रों का पालन कर जो समय समय पर उस रियासत में तथा हिट्स सरकार में हुए हैं, वा आगे होते रहेंगे।

५—इन रियासतों को सुरचित रियासतें कहने का कारण यह है कि इटिश सरकार ने उन्हें भारत से बाहर के किसी बिदेशी श्राक्रमण वा भारत के अन्दर ही किसी अन्य रियासत की लूट सार के समस्त भयों से सब प्रकार सुरचित कर दिया है। प्रत्येक रियासत की निवासी अपने ही राजा की प्रजा हैं। वही उन पर टैक्स लगाता है, अपने क़ानून बनाता है और जिस प्रकार चाहता है न्यायपूर्वक उन पर श्रासन करता है। उनकी प्रजा सब जगह ब्रिटिश भारत में पूरी पूरी स्वतन्त्रता से व्यापार कर सकती है, श्रीर इसके बदले में कुछ दिये बिना ही व्रिश्य भारत को बन्दरगाहें, रेलें तथा बाज़ार काम में ला सकती है। प्राचीन काल में एक रियासत के राजा को बाहर के श्राक्रमण का सदैव भय रहता था। अतएव प्रत्येक शासक को अपनी तथा अपनी रियासत की राजा के निमित्त पूरा पूरा धन लगा कर सेना रखनी पड़ती थी, किन्तु अब इस बिषय में उसे कुछ चिन्ता नहीं करनी पड़ती श्री, खत: उन समस्त लाभों में से जो व्रिश्य शासन के कारण भारतीय रियासतों को पहुंचे हैं, यह शान्ति सुख सब से बड़ा लाभ है।

६—दूसरी श्रीर इन राजकुमारी के कुछ कर्तव्य तथा श्रिष्ठकार भी हैं। कोई रियासत श्रिष्ठीश्र किसी से युद्ध व सिन्ध नहीं कर सकता। यह उसके महाराजा का कर्तव्य है, जो उसकी रचा करता है। यदि कोई रियासत का राजा चाहे तो अपनी रियासत के सुप्रवन्ध तथा श्रश्यान्त दूर करने के लिये हथियारवन्द पुलिस रख सकता है। श्रावश्यकता के समय ट्टिश साम्बाज्य की सहायता के लिये वह एक सैनिक दस्ता भी रख सकता है। यह दस्ता "इम्पीरियल सर्विस कोर" श्र्यांत् "साम्बाज्य के निमित्त युद्ध करनेवाला सैन्य दल" कहलाता है।

%—प्रत्येक रियासत के अधीय का यह कतव्य है कि वह अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक तथा उचित रीति से भासन करे, और उस पर किसी प्रकार खलाचार न करे, न किसी बुरी प्रधा को,

जैसे कि विधवाश्रों का सती होना, वा निरपराध कन्याश्रों की हला शादि को अपनी रियासत की सीमा में किसी जगह जारी रखें। यदि किसी रियासत का अधीश अनुचित रीति से शासन करने के कारण सिंहासन से उतार भी दिया जाता है तो भारत सरकार उसके स्थान में उसके किसी निकट सम्बन्धी को सिंहासन पर वैठा देती है।

## ८२—भारत महाराणी दंगलिस्तान की छत्रछाया में अगले चार वादसराय।

१ लार्ड एलगिन (सन् १८६२ - १८६३ ई० तक)

दूसरे वाइसराय थे। वह लिस वर्ष भारत में पधारे उससे

प्रगले हो वर्ष सन् १८६३ ई० में ५१ वर्ष की आयु में वह परलोक

सिधार गये, अतः वह प्रजा की भलाई करने के निमित्त जो बिचार

प्रपने मन में लेकर भारत में आये थे, उन्हें पूरा न कर सके।

उन्होंने आगरे में एक दरबार किया, और महाराणी की आजा

अनुसार उत्तरीय भारत के नरेशों को जो इस दरबार में पधारे थे,

यह बताया कि महाराणी को उनके कल्याण की कैसी चिन्ता है,

और वह उनकी भलाई के लिये कैसी कैसी ग्रम कामनायें अपने

पवित्र हृदय में रखती हैं, तथा आप उनकी कैसी हितेषिणी हैं।

इसके अतिरिक्त वाइसराय महोदय ने महाराणी जो की ओर से

यह आशा भी प्रगट की कि समस्त भारतीय नरेश अपनी अपनी

रियासतीं पर बड़ी उत्तमता से शासन करेंगे तथा अपनी प्रजा की

सब भांति आनन्द और सन्तुष्ट रक्खेंगे।

२—उसी वर्ष अफ़ग़ानिस्तान का अमीर दोस्त मुहमाद मृत्युं को प्राप्त हो गया। वह विद्रोह काल में हटिश सरकार का बड़ा सित्र था। दोस्त सुहमाद ने देह त्याग पर उसने छोटे वेटों में से एक ने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। उसका नाम शिर अली था। श्रेर अली ने सिंहासन हाथ में आते ही अपने बड़े भाई अफ़ज़ल खां को जो राज-सिंहासन का वास्तव में उत्तराधिकारी था, गिरफतार करने कारागार में डाल दिया।

३—सर जान लारेन्स (सन् १८६१—१८६८ ई॰ तक) तीसरे वाइसराय थे, उन्होंने विद्रोह के दिनों में पंजाब में चौफ़

किमिश्रर की पद पर बड़े सुबिचार तथा सुप्रबन्ध से शासन किया था। वह एक सूर्मा सिपा हो और हढ़-निश्चय तथा सत्यप्रिय शासक थे। धूम धाम और बाहरी दिखावें की इतना पसन्द नहीं करते थे जितना ठीस काम तथा परिश्रम को। वह श्रपनी प्रजा के साथ बड़े प्रेम तथा दयां जुता का वर्ताव करते थे, और उनकी भलाई के जिये जो कुछ भी हो सकता था करने से कदापि न चुकते थे।

शिखवाया गया।



8—उनके शासन काल में भूटान के राजा से एक छोटी सी लड़ाई हुई। भूटान भारत के पूर्वीत्तर में तथा नैपाल के पूर्व में एक छोटा सा प्रदेश है। वहां का राजा कुछ भारतवासियों को दास बनाने के लिये बलात् पकड़ कर ले गया, अतः उसको पराजय करके उन दासों को छुड़वाया गया और उससे प्रतिज्ञापन

५-- अफ़ग़ानिस्तान में दीस्त सुहमाद खां के सब से बड़े पुत्र

अप्रज्ञल खां की उसके पुत्र अबदुल रहमान ने कारागार से निकाल कर सिंहासन पर बैठाया। शेर अली भाग गया कि अप्रज्ञल खां राज्याधिकार पाने के पीछे शीघ्र ही मर गया, और शेर खां फिर अमीर बन बैठा। सर जान लारेन्स ने बड़ी बुडिमत्ता तथा दूर-दर्शिता से अप्रग़ानिस्तान के भगड़ों में हाथ डालने से इनकार कर दिया और अप्रग़ानों को आपस में लड़ भिड़ कर निवट लेने के लिये खतन्त छोड़ दिया।

६—सन् १८६६ ई० में उड़ीसे में एक भयानक अवाल पड़ा, जिस में बहुत से मनुष्य मारे गये। सरकार ने उस अवसर पर बड़ा रूपया खुरच करके बहुत सी जानें बचाई। परिणाम यह हुआ, कि उड़ीसां में बहुत सी नई सड़कें, नहरें तथा रेलें बन गई, जिस से यदि फिर कोई अवाल पड़े, तो वहां अनाज ले जाने में सुगमता रहे। वाइसराय ने एक बड़ी रक्स अलग करके उसका नाम "फैसिन इन्थ्योरेन्स फ़ख्ड" अथवा "काल बीम की पूंजी" रख दिया, और यह निश्चय किया कि इस फण्ड में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ मिला कर उसे सार्वजनिक भलाई के कामों, जैसे सड़कों, रेलों, नहरों आदि पर लगाया जाय, जिस से अवाल दूर रहे।

७—लार्ड डलहीज़ी के समय में जो सुधार आरम हुए घे सर जान लारेना ने उन्हें पूर्णता को पहुंचाया और कई नये सुधार भी किये। सब से पहले उन्होंने नये स्कूल तथा कालेज जारी किये। तार के सिलसिले का बिस्तार किया। दो पैसे के डाक टिकट में पहले से दुगुने बोभ के पनादि भेजने को आजा दी। बन बिभाग (महनमा जंगलात) को बिस्तृत किया और बहुत से हन्न स्गवाये।

द— लार्ड मेयो चीषे वादसराय सन् १८६८ ई० में आये। उन्होंने तीन साल तक शासन किया और अन्त में एउड़मन दीप (कार्ल पानी) से एक पठान के हाथों मारे गये। वहां वह दौरा करने गये थे।

८— उन्होंने उन्नित तथा सुधार को जारी रक्खा। "पविलक्ष वर्क सं" (सरकारी इसारतों) के विभाग को विस्तृत किया। वहुत से स्कूल (प्राय: सुसलमानों के लिये) खुलवाये। खेती क्यारी के लाभ के लिये "कृषि विभाग" स्थापित किया। इस विभाग के

श्रप्तसर इस बात का पता लगाते हैं

कि अन्य देशों के किसान अपने

खेतों को उपज बढ़ाने के लिये क्या
क्या करते हैं? कीन कीन सी

फ़सलें उगाते हैं? उनमें क्या क्या
बीते हैं? कैसे इल काम में लाते
हैं? अपने बाग़ों में कैसे कैसे फलदार इच्च लगाते हैं? कीन सी
खाद का प्रयोग करते हैं? तथा
किस प्रकार अपनी धरती को
कमाते हैं? वह अफ़सर यह खोज
पड़ताल का काम मलीभांति कर
सकते थे। कारण यह कि अड़रेज़



संसार में सब खानों पर खतन्त्रता पूर्वेक या जा सकते हैं। हिन्दू यब से कुछ काल पहले भारत से बाहर जाने का नाम भी न लेते थे। यह यफ़्सर लौट कर भारतीय किसानों को वह सब बातें सिखाते थे, जो वह खयं विदेशों से सीख कर याते थे, यौर उन्हें उत्तम रीति पर फ़सलें पैदा करके दिखाते थे।

१० लार्ड मेयो के शासन काल में ही खर्गवासी खूक आफ़ एडन्वरा भारत पधारे। आप महाराणी विकोरिया के दूसरे महाराजकुमार थे, राजकीय बंग के आप पहले पुरुष थे, जो भारत आये। आप ने बहुत से भारतीय राजाओं तथा राजकुमारों से भेंट की, और वह सब भी अपनी महाराणी के सुपुत्र से मिल कर बढ़े प्रसन्न हुए।

११ - लार्ड मेयो का दूसरा सुधार यह या कि उन्होंने इटिश भारत के प्रत्येक प्रान्त में जेलख़ानों, रजिस्त्रियों, पुलिस, पिचा, सड़की और सरकारी इमारतों से सम्बन्ध रखनेवाले समग्र कामी का प्रवन्ध प्रान्तीय सरकारों के हवाले कर दिया। सब गर्वनेमेफ्टी को यह आजा दे दी कि वह अपने अपने प्रान्तों की प्रजा से जी कर प्राप्त करें उसे उन कामीं पर लगा दें। इन गवर्नमिएटीं की सास्त्राच्य की सिमालित श्राय में से भी, जो "इम्पीरियल रेवेन्यु" श्रयवा शाही लगान कहलाती है, कुछ विशेष धन दिया जाया करे। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त से जो कर वसूल होते थे, वह उसी प्रान्त में वहां के निवासियों की इच्छा अनुसार उनकी आवश्य-कताओं पर व्यय किये जाने लगे। प्राह्मी गवर्नमेग्ट अथवा गवर्नर जनरले तथा उनकी कीन्सिल इस बात के लिये खतन्त्र हो गई कि अपना समग्र ध्यान माही कामीं अर्थातु ऐसे कामीं पर लगायें जिन का समस्त भारतवर्ष से समान सम्बन्ध हो, जैसे कि सेना, डाकखाना, तारघर ग्रादि।

१२ लार्ड मेयो के शासन काल का एक श्रीर सुधार यह या कि नमक का कर घटाया गया। प्रजा के महानिर्धन भाग को इससे बड़ी सुगमता हुई। उसी समय राजपूताने के नून को बड़ी भील को रेल की बड़ी बड़ी लाइनों से सिलाने के लिये एक श्रीर नई हलकी (लाइट) रेलवे लाइन जारी की गई, जिस से समय देश में लवण सुगमता से तथा कम श्रय पर ले जा सके।

१३—लार्ड नार्य ब्रुका (सन् १८७२—१८७६ ई॰ तक)
पांचनें वाइसराय थे। इनके शासन काल में बंगाल में वड़ा श्रकाल
पड़ा, किन्तु उड़ीसा के लिये यह काल ऐसा हानिकारक सिंड
नहीं हुशा। वाइसराय तथा उनकी कौन्सिल ने इन काल के
प्रभाव को रोकने के लिये उचित समय पर यहां बुिंडमत्ता से साम
लिया, श्रीर इस सम्बन्ध में काम करने के लिये वहत से श्रमसर
नियत किये। उन्होंने उन कंगाल श्रीर निर्धन प्रजाश्रों को जिन

की फ़सलें मारी गई थीं, कार्ये, वैतन तथा अब दिया, अतः इस अकाल में बहुत कम मनुष्य मरे।

१४—जिस समय लार्ड नार्थे
ब्रूक वाइसराय थे, उन्हीं दिनों में
चिरकाल तक कुशासन के कारण
रियासत वड़ीदा के महाराजा को
सिंहासन से उतारा गया, जो कि
गायकवाड़ कहलाता था। प्राचीन
काल में ऐसी दशा में उसकी
रियासत भारत राज्य में मिला ली
जाती, किन्तु महाराणी की सन्



लाई नार्ध द्रुक।

१८५८ ई॰ की घोषणा होते - हुए यह न हो सकता था, धतः उसके स्थान में उसके एक नवयुवक सम्बन्धि को गायकवाड़ बना दिया गया और एक सुविख्यात भारतीय नीति सर टी: माधव राव को उसका महामन्त्री बना दिया गया।

१५—उसी समय के लगभग भारतीय नराधीशों के राज-क्रुमारों की शिचा के निमित्त श्रजमेर में एक कालेज स्थापित किया गया, जिस का नाम लार्ड मेयो के नाम पर मेयो कालीज हुआ, जिन्होंने इस कार्य को पहले बिचारा था, किन्तु उसकी मूर्ति तक जीवित न रह सकी। इसके उपरान्त लाहीर तथा अन्य स्थानों में और कई चीफ कालेज रईसों के सुपुनों के लिये खोले जा चुके हैं, जहां नवयुवक रईस अपनी प्रजा पर शासन करने को योग्य होने के लिये शिचा पाते हैं। इनको केवल पुस्तकों से ही नहीं पढ़ाया जाता, वरं घोड़े पर चढ़ना, बहुत से बीरोचित खेल, जैसे कि क्रीकेट, पोलो, टेनिस, होकी आदि खेलना भी सिखाया जाता है, जिस से उनका शरीर तथा दिसाग खस्थ तथा पृष्टि रहे।

१६—लार्ड नार्य ब्रुक के शासन काल की एक बड़ी घटना यह हैं कि सन् १८७५ ई० में प्रिन्स आफ़ विल्ज़ भारत में पधारे, जो कि पीके से सम्बाट एडवर्ड सप्तम के नाम से सिंहासन पर बैठे। इस अवसर पर कलकत्ते में जो उस समय भारतवर्ष की राजधानी था एक महान् दर्बार हुआ, जिस में भारत के प्रत्येक प्रान्त से बड़े बड़े राजकुमार, रईस, शासनकर्ता तथा सुविख्यात पुरुष अपने भावी सस्वाट के दर्शन करने और अपने प्रसु का समान करने के लिये सिमालित हुए।

# प्र- भारतवर्ष महाराणी समाज्ञी के शासनाधीन

सन् १८०० ई० से सन् १८०१ ई० तक।

१—लाई लिटन (सन् १८०६—१८८० ई०) ने दिन्नी में एक महान् दर्बार किया, जिस में सहाराणी विक्टोरिया के भारत-वर्ष की सहाराणी सम्बान्ती भारते खरी (एस्प्रेस) होने की घोषणा की गई। राजाश्रों के महाराजा, तथा बादणाही के बादणाह के नाम के साथ सम्बाट (एस्परर) की उपाधि लगती है। कारण यह कि एक राजा वा राणी तो बैवल एक देश तथा उसकी प्रजा पर शासन करता है किन्तु एक महाराजा वा सस्ताट वहुत से देशों के राजाओं का महाप्रसु होता है। इसी लिये इस सुगल वादशाहीं को सस्वाट लिखते हैं। उन्होंने भी भारत ने बहुत से देशों पर शासन किया था, और वह भी वहुत से नव्वाबीं, राजाओं

तया राजक्रमारों के सहाप्रभु थे। श्रतएव वतानिया सास्त्राच्य के शासन के लिये भी यह उपाधि सर्वया उचित घी। इमारे शासक जैसे कि जार्ज पञ्चम इङ्गलिस्तान की राजा हैं, किन्तु भारत तथा बहुत से अन्य देशों के जो कि इतानिया सास्त्राच्य में सिम्मलित हैं सहा राजा वा सम्बाट हैं।

२-१ जनवरी सन् १८७७ ई० को दिल्लों में एक शाही मिमलन (इम्पीरियल ऐसेम्बली) हुआ, जिस में समस्त भारत नरेश अपनी



सम्बाजी को, उसके प्रतिनिधि वाइसराय के रूप में, समान देने की सिमालित हुए। इन सब ने अपने प्राचीन लड़ाई भागड़ी को भूल जाना स्तीकार किया श्रीर सम्त्राज्ञी की श्राज्ञापालक प्रजा तथा हतानिया साम्त्राच्य के राजकुमारीं के तौर पर दर्वार में स्रगोसित इए।

३—सन् १८७६—१८७८ ई॰ में दिचिण तथा दिचिणी भारत में वर्षा नहीं हुई चौर स्खे ( खुमकसाली ) के कारण वहुत कड़ा श्रकाल पड़ा। ५० लाख मनुष्य सारे गये। सूखी प्रजा को

खत्य में सुख से बचाने के निसित्त सरकार से जो कुछ बन पड़ा उसने किया। ससुद्र पार से तथा देश के अन्य भागों से जहां यकाल नहीं या, यन दिल्लों भारत में लाया गया। यगिष्त प्रजा में यन बांटने पर दस करोड़ रुपया व्यय हुआ। इस प्रकार लाखों सनुष्यों को भरने से बचाया गया। इस अकाल के पीछे दिल्लों भारत में रेलवे लाइनों को और भी विस्तृत किया गया। कई नई रेलवे लाइन खोली गईं, जिस से यदि देश के फिर किसी भाग में अकाल पड़े तो अन वहां सुगमता से पहुंचाया जा सके।

8—उनही दिनों में भेर अली अमीर अफगानिस्तान ने एक कसी अफसर से भेंट नी, और अङ्गरेजी अफसर से, जो गवर्नर जनरल ने उसे मित्रवत् भेंट करने के लिये भेजा या, भेंट नहीं की। अपनी इस कार्यवाही से शेर अली ने यह दिखाना चाहा कि यदि कसी कभी भारत पर आक्रमण करेंगे, तो वह उन्हें सहायता देगा और वह हतानिया का मित्र नहीं वरं शतु है। अतएव उसके विक्ड युड की घोषणा की गई, तथा हतानी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। शेर अली रूसी तुर्किस्तान भाग गया। जहां पी है से उसकी मृत्यु हो गई, और उसका पुन याकूब खां उसकी जगह श्रमीर बनाया गया। उसने श्रङ्गरेज़ीं से सिंध कर सी, किन्तु जब उससे भेंट करने के लिये एक हिटिश अफसर सर एल, केवेगनारी को भेजा गया, तो उसके अफगान सिपाइियों ने बलवा करके उस अफसर और उसके रचक दस्ते को मार डाला। इस पर याकूब खां ने राज छोड़ दिया और . उसे भारत में भेज दिया गया।

५—लार्ड रिपन (सन् १८८०—१८८४ ई०) सातवे वाईस-राय थे। उनके शासन काल में अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त इआ। याकूव खां के छोटे भाई ऐयूव खां ने राज्य पर अधिकार याने का प्रयत किया, किन्तु जनरल राबर्ट (जो पोछ से लाड बनाये गये) शीच्च ही काबुल से कन्धार जा पहुंचे, और उन्होंने उसे भगा दिया। अफजल खां का सब से बड़ा पुत्र अबदुल रहमान राज्य का वास्तविक अधिकारी था, उसे अमीर अफगानि-स्तान बनाया गया। इसका सन् १८०२ ई० में देहान्त हुआ और उसकी जगह उसका बेटा हबीबउन्ना अमीर बना।

६—लार्ड रिपन को भारत-बासियों ने बहुत पसन्द किया। जिन पर वह बड़े दयालु थे। जैसा कि हम पहले देख आये हैं सर चार्जंस मेटकाफ ने एक "वर्नेंकुलर प्रेस ऐक्ट" बनाया था, (देखो अध्याय ६०) जिससे भारतीय समाचारपत्रों को इस बात की पूरी पूरी खतन्त्रता थी कि जो कुछ वह चाहें लिखें, किन्तु उनके किसी लेख से किसी को अनुचित कष्ट न



लार्ड रिपन।

पहुंचे। लार्ड लिटन के शासन काल में यह स्वतन्त्रता कुछ छीन ली गई थी, कारण यह कि समाचारपनों ने इसका अनुचित प्रयोग किया था। लार्ड रिपन ने लार्ड लिटन के एक को रद करके समाचारपनों को फिर पूरी पूरी स्वतन्त्रता दे दी, श्रीर कहा कि यदि कोई समाचारपन कानून के प्रतिकूल करेगा तो उसपर न्यायालय में सुक्दमा चलाया जायगा, श्रीर यदि वह दोषी सिंद हुआ तो उसे दण्ड मिलेगा।

७ लार्ड रिपन ने भारतबासियों को सेल्फ गवनमेण्ट (स्वराज्य) वा होम रूल के भी कुछ श्रिधकार प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने वह कानून या एक जारी किये जो "स्युनिसिपल वा टाउन एक?" तथा "लोकल फण्ड एक?" के नाम से प्रसिष्ठ हैं। प्रथम के अनुसार स्युनिसिपल कमिटियां तथा दूसरें के अनुकूल जिला बोर्ड स्थापित किये गये। बहुत से बड़े बड़ें नगरों ने इन कानून के अनुकूल अपने काम, जसे कि उन सहस्ती की जो कि वह सरकार को सड़कीं, इमारतीं, हस्यतालों, पाठ- शालाओं के लिये देते थे, देख रेख के लिये अपने प्रतिनिधि छांटे। जैसा कि इम देख चुके हैं, लार्ड मेयो ने यह सब अधिकार प्रत्येक प्रान्त की सरकार को दे दिये थे। लार्ड रिपन ने एक पग और अगे बढ़ाया और यह अधिकार प्रत्येक नगर अथवा ग्रामी के जिथे की प्रदान कर दिये।

प्राचनन (सन् १८१८ ई० में) भारत में सात सी से अधिक म्युनिसिपिलिटियां हैं। इनमें दस हज़ार के लगभग प्रतिनिधि काम करते हैं। यह लोग आप ही कर लगाते हैं। आप ही अपने जिय करते हैं। यह सो प्रकार सात सो से अधिक लोकल तथा जिला बोर्ड, और चार सो से अधिक यूनियन (सिमालित) पञ्चायतें (मद्रास प्रान्त में) हैं, जिन में सचह हजार सभासद स्वराज्य के से ही अधिकार रखते हैं।

८—लार्ड रिपन ने प्राइवेट पुरुषों के जारी किये स्तूलों को उनके व्यय के लिये सरकार की ग्रोर से रुपये की सहायता देने की रीति भी जारी की। इस प्रकार मन बढ़ाने से जगह जगह बहुत से स्तूल खुल गये। उन्होंने प्रायः समग्र समुद्री कर उड़ा दिये जो कि उस समय ऐसे माल पर लगते थे, जो भारत में बाहर से लाया जाता था। इस कारण से यह सब माल बड़ा सस्ता हो गया, जिस से व्यापार की खूब उन्नित हुई।

१० - लगभग पचास वर्ष से सैसूर अङ्गरेज़ अफ़सरीं की एक अग्डली के आधीन था। इसकी मैस्र क्यीशन कहते थे। सन् १८८१ ई॰ में इसे पूर्व महाराजा मैसूर के गोद लिये राजा चेवरेन्द्र की इवाले कर दिया गया। यह कार्य्यवाही भी महाराणी विक्टो-रिया की सन् १८५८ ई० की घाषणा के चनुकूल हुई घी, जिस में यह लिखा था, कि यदि किसी भारतीय नरेश का अपना कोई चाड़का न होगा, वह किसी और के लड़के को गोद ले सकेगा।

११—लार्ड डफ़्रिन (सन् १८८४—१८८८ ई०) ग्राठवें

बाइसराय थे। इनकी ग्राने की थोड़े ही समय पीछे उत्तरीय ब्रह्मा के राजा थीबा ने, जो अपने देश पर भनीआंति शासन नहीं करता था, श्रङ्गरेज़ीं से युद श्रारक कर दिया। एक छोटी सी अङ्गरेज़ी सेना उसके बिरुद भेजी गई। किन्तु वह सायना नहीं कर सका, और भाग गया। सन् १८८६ ई० में उत्तरीय ब्रह्मा भी शेष हटिश ब्रह्मा में सिया-लितं कर लिया गया। यौबा को पेन्यन देकर भारत भेज दिया। ब्रह्मी डानुश्रों की एक वड़ी संख्या



लार्ड डफ़रिन।

वम में की गई, श्रीर उत्तरीय ब्रह्मा पर भी दिचणी ब्रह्मा श्रीर श्रेष भारत की समान शासन होने लगा।

१२-वाइसराय की धर्मापती की सहायता से भारतीय स्त्रियों की चिकिता (इलाज) के लिये विलायत से लेडी डाकर भेजी गईं। इस कार्य के निमित्त भारत तथा इंगलिस्तान में बड़ा धन

संग्रह होकर एक फण्ड स्थापित किया गया, जो "लेडी डफ़रिन फण्ड" कहलाया। यह सब कुछ सहाराणी विक्होरिया की श्राज्ञानुसार तथा उनकी सहायता से हुआ।

१२—सन् १८८६ ई॰ में लार्ड डफ़रिन ने खालियर राज्य के यासक सेन्धिया को ग्वालियर का प्रसिद्ध किला लीटा दिया, जिस पर एक अङ्गरेज़ी फीज ने सन् १७८४ ई॰ में कप्तान पोपहम के आधीनता में अधिकार प्राप्त किया था (देखी अध्याय ५२)। इससे ज्ञात होता था कि यह वाइसराय भारतीय राजकुमारों पर कितना विश्वास रखते थे।

१४—सन् १८८५ ई० में इिण्डियन नशनल कांग्रेस का पहिला जलसा हुआ। इस महासभा की जड़ सिः ए, श्रो, ह्यूम ने सन् १८८३ ई० में रक्वी थी। मिः ह्यूम एक श्रष्ट्र रेज सिविलियन थे। उन्होंने यह सभा इस लिये स्थापित की थी कि शिचित भारतवासी समय समय पर सरकार को यह प्रगट कर सकें कि उनके विचार में देश की भलाई के लिये और क्या सुधार तथा उनति करनी आवश्यक है। उस समय से लेकर अब तक कांग्रेस प्रति वर्ष देश के किसी न किसी बड़े नगर में अपने उत्सव कर रही है।

१५— सन् १८८२ ई० में एक भारतीय सेना वतानी सेना के एक भाग के तौर पर सिन्ध देश को भेजी गई। सिन्ध को राज्य धानी काहिरा पर बिजय प्राप्त हुई। सेनाएं उसी साल भारत लीट श्रोई। ब्रह्मा के युद्ध के अतिरिक्त यह पहिला अवसर था कि भारत की सेनाएं सास्ताच्य के निसित्त युद्ध करने भारत से बाहर भेजी गई।

१६—लार्ड लैन्सडीन (सन् १८८८—१८८४ ई०) नवें रहाय थे। सन् १८८० ई० में मणीपुर का राजा गही से

उतारा गया। यह छोटी सी रियासत ग्रासाम में है। यह राजा पहले तो अपनी राजधानी से भाग गया था, किन्तु फिर अवसर पाकर उन अङ्गरेज़ी अफ़सरीं पर आक्रमणं करके उन्हें मार डाला, जो उस राजधानी में रहते थे। अतएव अङ्गरेज़ी सेनाओं ने उस रियासत पर आक्रमण करके उस राजा को पराजित किया, और जिन लोगों ने उक्त अफसरों को मारा घा, उन्हें फांसी पर चढ़ाया,

तथा उस राज्य के राजवंश के एक क्रीटे से बालक की मणीपुर का राजा बना दिया।

१७ - लार्ड लैन्सडीन ने भारत की उत्तर-पश्चिमीय सीमा को पक्षा श्रीर सब प्रकार के श्राक्रमणीं से सुरचित रखने के कार्थ में बिशेष बुडिमत्ता से कास लिया। बलोचि-स्तान को एक सुरचित रियासत बना दिया। खान कत्तात को भारत के राजक्रमारों में उचित स्थान दिया। पहाडी दरीं की फसीलबन्दी कराई, श्रीर उन तक



लाड लैक्सडीन।

नई सड़कों तथा रेलवे लाइनें बनाई गईं, कि आवश्यक अवसरों पर सेनाए वहां सुगमता तथा शीव्रता से पहुंच सकें।

१८--इन वाइसराय की शासन काल में इण्डिया कीन्सिल एक्ट सन् १८८२ ई० पास होकर एक आवश्यक सुधार हुआ। गवर्नर जनरल और कुछ प्रान्तों के गवर्नर तथा लेफिटिनेस्ट गवर्नरों की कान्नी कौन्सिलों में कुछ पदलिक सभात्रीं, जैसे कि प्रविंशल (प्रान्तिक) म्युनिसिपल तथा ज़िला कौन्सिलों के निर्वाचित (छांटे

हुए) भारतीय मेग्बरों को उनमें जगह देकर उन कीन्सिलों को विस्तृत किया गया। कीन्सिल के सभासदों का पहिला चुनाव (इन्तखाब) सन् १८८३ ई० में हुआ।

१८—लार्ड एलगिन टूसरे (सन् १८८४—१८८८ ई०) दसने वाइसराय थे। वह दूसरे वाइसराय के पुत्र थे। उन्होंने भी सीमाओं को दृढ़ करने का काम जारी रक्खा। कई सरहही



, लाई एलगिन्।

जातियों ने इसमें विम्न डानने का प्रयत किया, किन्तु उनको परा-जित करके पीक्के हटा दिया गया। इन लड़ाइयों में बड़ी याद रखने योग्य लड़ाइयां चितराल तथा तीराह घाटी की जातियों के साथ हुई।

२०—सन् १८८६ ई० से बस्बई
में भ्रेग प्रगट हुई और उस समय से
प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी
प्रान्त में भ्रेग प्रगट होती है।
पहिले बिशेष कर बस्बई में बहुत
से श्रादमी इसकी सेट हुए। किन्तु

पीछे डाकरों ने इसका इलाज ढूंढ़ निकाला, श्रीर फिर इस भयानक रोग से दिनों दिन कम श्रादमी मरते गये। प्राचीन समय में इसने यूरोप में भी अनगिनत पुरुषों की जान ली थी, किन्तु अब वहां कोई इसे जानता भी नहीं।

सार्ड एलगिन के समय में सरकारी नीकरियों के प्रत्येक विभाग में भारतियों को पहिले से अधिक खान दिया गया।

## ८४—भारत समाट एडवर्ड सप्तम के शासन में ग्यारहवां तथा बारहवां वादसराय।

सन् १८०१ ई० से सन् १८१० ई० तक। १—विक्टोरिया "प्रजा माता" दुनिया भर की महाराणियों में, जिन्हों ने कभी कहीं शासन किया है, सब से अच्छी महाराणी थी। श्राप का २२ जनवरी सन् १८०१ ई० को इस श्रसार

संसार से कूच हुआ। आप ८२ वर्ष तक जीवित रहीं और आप ने ६४ वर्ष तक शासन किया। आप के पीछे आप के ज्येष्ठ पुत्र राज-कुमार वेलस महाराजा एडवर्ड सप्तम शाह इंगलिस्तान तथा भारत सस्त्राट के नाम से सिंहासन पर सुशोभित हुए।

२—सम्बाट एडवर्ड सप्तम ने ८ वर्ष तक बड़े गीरव से शासन किया। जैसा कि इस पहिले देख चुके हैं; आप सन् १८७५ ई.० में



सप्तम एडवर्ड ।

लार्ड नार्ध ब्र्व के शासन काल में, जब श्राप राजकुमार वेलस थे, भारत में पधारे थे। उस समय श्राप ने समग्र भारतीय रईसीं तथा राजाश्रों में भेंट तथा बार्तालाप की थी। श्राप की प्रजा श्राप से प्रेम करती थी। कारण यह कि श्राप केवल एक वुिंदमान तथा बलवान शासक ही न थे, वरं एक भट्ट तथा दथालु हृदय पुरुष भी थे। यूरोप की समस्त जातियां श्राप को बहुत प्यार किया करती थीं। वह सब श्राप को भलीभांति जानती

थीं, और श्राप प्राय: उनके राजाओं तथा राणियों के कुछ सम्बन्धी भी थे, जैसे कि कैसर जरमनी श्राप के भानजे तथा महाराणी रूस श्राप की भतीजी थीं। श्राप ने यूरोप में श्रान्त रखने का बड़ा प्रयत्न किया। इसी कारण से श्राप की इतिहास में "एडवर्ड दी पीस सेकर" श्रयात् "श्रान्तिकारक एडवर्ड" कहा जाता है। जब श्राप का श्रन्तिम संस्कार हुशा तो यूरोप के सात देशों के राजा श्राप की श्रोर श्रपना प्रेम तथा समान प्रगट करने के लिये विद्यमान थे।

भहाराणी विक्रीरिया के शासन काल में जो पहले सहाराणी श्रीर पीछे से भारत सम्बाजी कहलाई, दस वाइसराय भारत में पधारे। महाराजा एडवर्ड के समय में दो आये। एक लार्ड कर्जन श्रीर दूसरे लार्ड मिग्छो। ग्यारहवां वाइसराय लार्ड कर्जन थे, जिन्हों ने सन् १८८८ ई० से सन् १८०५ ई० तक शासन किया। इनके शासन काल में दो नये प्रान्त बनाये गये। यह श्रासन का काम पक्त लेफटनेग्ड गवर्नर के लिये बहुत श्रिक शासन का काम एक लेफटनेग्ड गवर्नर के लिये बहुत श्रिक नया प्रान्त बना दिया गया, श्रीर उसका नाम पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त रक्ता गया। बङ्गाल के पूर्वीय भाग को श्रासम के साथ मिला कर उसकी पूर्वीय बङ्गाल तथा श्रासम प्रान्त का नाम दिया गया। यह परिवर्तन लार्ड कर्जन के श्रासन काल के भारत चिन्न में साथ दिखाई देते हैं।

8— लार्ड कर्जन ने भारत में बहुत से सुधार किये, उन्होंने लवण का कर आधा कर दिया। प्रजा के कङ्गाल हिस्से की इससे बड़ा सहारा मिला। उन्होंने व्यापार तथा सब प्रकार की कारी-गरी की सहायता के लिये व्यापार तथा कारीगरी विभाग व्यापित किया। सन् १८०० ई० में एक बड़ा बिस्तृत अकाल पड़ा, किन्तु वाइसराय तथा उनके अफ़सरों की बुडिमत्ता और मनुष्यों की समय पर सहायता मिल जाने के कारण बहुत कम मनुष्य मरे। युनिविसिटियों का सुधार किया गया, जिस से वह अपना कार्य भली भांति कर सकें हैं आसीय बङ्क स्थापित किये गये, जिस से जावश्यकता के समय प्रजा थोड़े सुद पर उनसे क्पया उधार ले

सकों। पद्माव में एक एकट "पद्माव भूमि एकट" की नाम से पास किया गया, जिस ने भूमि के खामी किसानों को साझकारों के पंजी से छुड़ाया, जो उनसे भूमि छीन लेने का प्रयत्न करते थे। रियासत अधीशों के पुनों को पीजी यिचा देने के लिये "इम्पीरियल कैंडिट कोर" खापित की गई। पश्चिमोत्तरीय सीमा पर सीमावासी जांतियां जो समय ससय पर हम से खड़ाई भिड़ाई करती रहती थों,



नौकर रख लो गई। उन्हें ग्रस्त बांट दिये गये, शीर श्रपने प्रदेश सें श्रान्ति रखने के निसित्त उन्हें वेतन दी गई।

५—सन् १८०१ ई० में अबदुल रहमान असीर अफगानिस्तान का देहान्त हो गया और उसने स्थान में उसका पुत्र हवीबडहा असीर हुआ, उसने अपने पिता ने सब प्रतिज्ञापत्रों की स्त्रीकार कार लिया।

६—सन् १८०४ ई० में दलाई लामा तिब्बत घषीश ने श्रनुवत् वर्ताव किया। इमारे व्यापार के मार्ग में इकावटें डालीं तथा इसियों की अपनी सहायता के लिये बुलाया। कर्नल यङ्ग इस्बैग्ड



की कमान में सेनाएं भेजी गईं, श्रीर वहां की राजधानी लासा पर श्रिधकार किया गया। दलाई लामा भाग गया, श्रीर उसके स्थान में दूसरा शासक नियत करके उसके साथ प्रतिज्ञापन किया गया। उसने भारत तथा तिब्बत में व्यापार की श्राज्ञा देने की प्रतिज्ञा की।

७—लार्ड कर्जन ने प्राचीन सारत के मन्दिरों, ससजिदों,
सक्तवरों तथा यादगारों की सरमात कराने और स्थिर रखने की
और पहले वाइसरायों की अपेचा सब से अधिक ध्यान दिया।
इस प्रयोजन से कानून पास किया जिसका नाम "एनग्रेण्ट सीन्यूमेण्ट पिज़रवेशन" एक्ट अर्थात् "प्राचीन स्मारक रचक" नाम
रक्ता गया, तथा "अर्क्यिलीजिक्क डिपार्टमेण्ट" में नई जान फूंकी,
जिसको लार्ड मेयो ने सन् १८७० ई० में जारी किया था। इस
विभाग के कार्य्य के लिये समस्त भारतवर्ण को सात भागों में
विभक्त किया गया। प्रत्येक भाग एक विशेष अफ़सर के आधीन
रक्ता गया, जिसने अपना समय समय इसी काम में लगाया।
प्राचीन चट्टानों तथा स्तूपों पर खुदे हुए लेख बड़ी सावधानी से
उतार कर अनुबाद किये गये, तथा प्राचीन भारत के इतिहास पर
बड़ा उजाला डाला गया।

द—लाई सिग्टी (मन् १८०५—१८१० ई०) बारहवें वाइसराय थे। उन्होंने लाई वार्जन के कार्य की जारी रक्खा तथा शासन में श्रीर भी स्थार किये। गर्वर्नर जनरल की दो वड़ी कीन्सिलें थी। एक एक जिक्किटिव वा प्रवन्धकर्ता कीन्सिल, जो कि शासन वार्य करती है। दूसरे लैजिस लेटिव वा कानूनी कीन्सिल, जो नये कानून वा नियस बनातो है। लाई मिग्टों ने इन दोनों कीन्सिलों को बिस्तृत किया। इण्डिया कीन्सिल एक सन् १८०८ ई० के श्राधीन इन दोनों कीन्सिलीं में भारतीय सदस्यों की

अधिक खान दिया गया। इन नये सदस्यों में से बहुत से भिन्न भिन्न सार्वजनिक सभाओं जैसे कि प्रविधाल (प्रान्तिक ) कौन्सिलों,



लार्ड मिखी।

जिला बोडों, म्युनिसिपन बोडों, व्यापार गटहीं (चेस्वर्स आफ कमर्स) तथा युनिवर्सिटियों के चुने हुए थे। इन बातों का बिशेष ध्यान रक्खा गया था, कि हिन्दुश्रों तथा सुसलमानी दोनों में से सदस्य बनाय जावे। भारतमन्त्री की कौन्सिल में भी, जो लखन में हैं दो भारतीय सदस्यों की खान दिया गया। इनमें से एक हिन्दू तथा दूसरा सुसलमान है। पीछे से एक हिन्दू

सदस्य श्रीर बढ़ा दिया गया। श्रव तीन हिन्दुखानी सदस्य हैं। ८—उस समय में लार्ड मार्रे के सार्तमन्त्री होने के कार्य इन सुधारों को "मिस्टो मार्रे सुधार" का नाम दिया जाता है।

#### ८५—भारत सम्राट जार्ज पञ्चस के शासन में उनके समय के वाद्सराय।

( सन् १८१० ई० से सन् १८१२ ई० तका)

१—सहाराजा एडवर्ड के पीछे उनके सुपुत्र जार्ज सन् १८१० ई० में सिंहासन पर सुशोभित हुए, जो इसारे वर्तमान सुद्धाट हैं। आप जार्ज पञ्चम कहताते हैं। आप ने लार्ड हार्डिज को अपना वादसराय बना कर भेजा।



र—सन् १८११ ई० में सम्बाट जार्ज तथा सम्बाची मेरो होनों भारत में पधारे। आप पहले भी सम्बाट एडवर्ड सप्तम के समय में भारत पधारे थे। दिल्ली के प्राचीन नगर में १२ दिसम्बर सन् १८११ ई० को बड़ी धूमधाम से आप को राज सिंहासन दिया गया। उस समय सम्बाट ने अपने मुखार्विन्द से यह घोषणा की, कि दिल्ली नगर एक बार फिर भारत साम्बाच्य की राजधानी



लार्ड हार्डिझ।

बनाया जाता है, जैसा कि वह बड़े सुराल सम्बाटी के समय में था।

श्र— उसी समय आप ने यह
भी घोषणा की कि बिहार, मगध
के प्राचीन राज्य, तथा उड़ीसा का
एक नया प्रान्त बनाया जाता है,
जिस की राजधानी पटना होगा,
जो दो सहस्र वर्ष पहले पाटलीपुन के नाम से प्रसिष्ठ था, और
जहां हज़रत ससीह से २०० वर्ष
पहिले मोर्थ्य वंग्य के महाराजा
चन्द्रगुप्त ने बड़े गीरव से शासन
किया था। पूर्वीय बंगाल तथा

श्रासाम का प्रान्त एक बार फिर तोड़ डाला गया, तथा उसका दिच्यों भाग, ढाके समेत प्राचीन बंगाल में मिला दिया गया है। श्रासाम एक चीफ़ कमिश्रर के श्राधीन पृथक प्रान्त बनाया जाता है। लार्ड हार्डिंड्स के प्रासन काल की भारत चिन से यह सब प्रान्तिक परिवर्तन प्रगट हैं।

8—लार्ड हार्डिझ ने श्रीमान् सम्बाट की श्रोर से यह भी घोषणा की, कि "विक्टोरिया क्रास" जो कि रणदीन में सब से



संक्षित्र पत्रम ज्ञा ।

श्रिक श्राबीरता का सब से श्रेष्ठ पदक (तग्मा) है। श्राज से भारतीय तथा अङ्गरेज सैनिकों को, किसी भेद भाव के विना समान रीति से प्रदान किया जाया करेगा। भारतवासियों ने जो इस अनुपम दर्बार में एक लाख के लगभग संख्या में विद्यमान धे श्रीमान् सस्वाट को इस श्रवसर पर बड़े हर्ज से बधाई दो। श्रव तका दिली में जितने दर्बार हुए हैं, यह शायद उन मब से बड़ा दर्बार था। बहुत से दर्शकों की श्रांखों से तो श्रानन्द के विग से श्रांस् बहने लगे। वह लाखों मनुष्य जिन्हों ने दिली, कलकते तथा बग्बई में श्रीमान् सस्वाट तथा श्रीमती सम्बानी के दर्भन किये थे, श्रापनी शायु भर उस दिन को याद करेंगे, जिस दिन उन्हें श्रापने सस्वाट तथा सस्वान्नी के दर्भन नसीब हुए थे।

प्र— लार्ड हार्डिज जिन्हों ने भारत पर सन् १८१०—१८१६ ई० तक वाइसराय हो कर प्राप्त किया था एक सर्वप्रिय वाइसराय थे। उन्होंने एक क्सीशन इस लिये स्थापित किया कि वह भारत भर में दौरा करके तथा लोगों को राय जान कर उन्हें यह सम्भावि कि सरकारी नीकरियों की अवस्था में उन्नित करने के लिये क्या साधन काम में लगने उचित हैं, तथा भारतियों को उन्हों की सामत काम में लगने उचित हैं, तथा भारतियों को उन्हों भी सामत जो देशा सुधारने के लिये यथासकाव प्रयत्न किया, जीर वहुन भी नई पाठशालाएं और अस्पताल खोले। सड़कों को अवस्थ सुधारी, तथा रेलवे लाइने जारी की। उनके इस श्रमकार्थ महायुद्ध विम्नतारी हुआ, जो कि अगस्त सन् १८१४ ई० से अवस्थ हुआ। जब वन इस्विस्तान लीट गये, तो सन् १८१६ ई लार्ड नाई सुसारी इस स्थान पर वाइसराय बनाये गये।

### ८६-महायुद्ध में भारत।

( सन् १८१४ ई० से सन् १८१८ ई० तक )

१—यह सहाससर संसार के इतिहास में अपनी उपसा नहीं रखता। इसमें तीन करोड़ से अधिक मनुष्य सिमालित थे; श्रीर दुनिया की प्राय: हर एक जाति ने इसमें भाग लिया था। एक श्रीर जर्मनी, श्रास्त्रिया, टर्की श्रीर बलगारिया थे। इन्हें 'मध्य श्रात्तियां' कहा जाता था। दूसरी श्रीर इङ्गलैग्ड, फ्रान्स, इटली, वेलियम, श्रीस, संयुक्त अमेरिका तथा कई अन्य लघु जातियां थीं। यह सिन्न-दल के नास से प्रसिष्ठ थीं।

र जर्मन चिरकाल से अङ्गरेकों तथा फ्रान्सोसियों से घुणा करते चले आये हैं। इन से वह ईर्षा करते थे, अतः चालीस वर्ष से वह युद्ध सम्बन्ध तैयारियों में लगे हुए थे। उनके पास लाखों सिपाहियों की एक बड़ी फीज, एक जबरदस्त जहाज़ी वेड़ा, सहस्रों बड़ो बड़ी तीपें, जिन में कई एक दुनिया भर में सब से बड़ी तोपें थीं; घर प्रकार का वे-अन्त सामान और कई सी हवाई जहाज़ीं का एक वेड़ा था। उन्होंने अपनी तैयारियों को ऐसा गुप्त रक्ता कि किसी को कानों कान भी पता न हुआ। वैसे देखने में उन्होंने अपना वर्ताव ऐसा सिचवत् रक्ता कि अङ्गरेकों और फ्रान्सोसियों को यह कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं आया कि जर्मन उनके लह के प्यास प्रत्न हैं।

२—जर्मनों की इच्छा यह घी कि पहले फ्रान्य पर आक्रसण करके उसकी राजधानी पैरिस पर अधिकार जया लें, श्रीर फिर इङ्गलिस्तान पर चढ़ जाएं। प्रत्येक देश में उनके जास्सों के जर्थों के जर्थे विद्यसान थे। यहां तक कि भारत भी उनसे खाली न या। वह जानते घे, कि ग्रज़रेजों की सेना कुछ अधिक नहीं, कारण यह कि वह एक बड़ी शान्तिप्रिय जाति है, श्रीर दूसरों को कष्ट पहुंचाने नहीं चाहती। जर्मनों ने सोचा था कि वह इज़िस्तान को सहज में ही परास्त कर लेंगे। फिर उनका विचार था कि समग्र यूरोप पर बिजय पाएं, श्रीर उसके उपरान्त समस्त संसार को अपने बशीभृत करें। भारत भी उस ही में शामिल था। "जर्मनो सब का शिरोमणि" यह उनका न्यूलमन्त्र था। जड़ाई छिड़ते ही जमन कैसर अर्थात् जमन समाट ने खुलम खुला यह डोंग मारनो श्रारम कर दी थी कि "मैं भारत वासियों पर खूब भारी भारी कर लगाजंगा, श्रीर भारतीय राज कुमारों से बाज में बड़ी बड़ी रकमें वस्त्व कर गा।" उसने यह भी कहा कि "जर्मनो भारत की लूट से माला माल हो जायगा"।

8—जब सब कुछ तैयार हो गया, तो आस्त्रियावालों ने छोटे से देश सर्विया पर चढ़ाई कर दो। जर्मनों ने एक और छोटे से देश वेलिजयम में घुस कर फ़ान्स पर आक्रमण करना चाहा, और जर्मन जर्नलों ने कहा कि "हम दस दिन में पैरिस पहुंच जायंगे।"

प्र- किन्तु शाह वेल जियस ने इज़ लिस्तान की बादशाह जार्ज से सहायता सांगी, और जर्मनों को दो मास तक अपनी सीमा पर रोके रक्ता। इतने में अज़रेज़ों को फ्रान्स की सहायता के लिये पहुंचने का अवसर मिल गया। किन्तु इस अवसर में वेल जियस सिलयामेट हो गया। शूरबीर वेल जियमों ने अपनी बीरता दिखा कर मिन जातियों को बचा लिया। उनके पास अपने होटे से देश का. जेवल एक कोना रह गया, जो युद्ध की समाप्ति तक उनके बहादुर बादशाह और उसकी बची बचाई शूरबीर सेना के अधिकार में रहा।

६ - अङ्गरेज़ी सेना बहुत छोटी सी थी। इसमें नेवल दो लाख

योधा थे। कैसर इसे "प्टणा योग्य छोटो सी सेना" कहा करता था। किन्तु फिर भी इससे बीस गुणी जर्मन सेना अपनी भाशा पूर्वक इसमें से गुज़र कर पैरीस तक न पहुंच सकी। बहुत कम अक्षरेज़ योधा जीते रहे, किन्तु फिर भी वह फ्रान्सीसियों के बराबर रणवेच में हटे रहे, इतने में नई सहायक सेना भी पहुंच गई।



लाडें किचनर।

७—लार्ड किचनर, जो पहले भारतीय सेनाओं के सेनापति (कमाण्डर-इन्-चीफ़) घे, अब इङ्गलिस्तान की समस्त सेनाओं के सेनापित बनाये गये। वह जितनी जल्ही सेनाएं, तोपं, गोले, तथा युद्ध का अन्य सामान तैयार करा सके, उन्होंने तैयार कराया, श्रीर उन्हें फ्रान्स भेजा। इस युद्ध की घोषणा होते ही समय

हतानी जाति ने इथयार उठा लिये। एक साल के अन्दर ही श्रन्दर असंख्य सुशिचित सिपाही रणचेत्र में पहुंच गये। इसके उपरान्त दस लाख श्रीर भेजे गये, श्रीर फिर एक श्रीर बहुत बड़ी सेना भेजी गई। इससे बड़ी सेना हतानिया में पहले कभी भरती नहीं हुई थी। विसानीं ने अपने खेतीं को, गड़ेरियों ने रेवड़ीं को, लाकों ने अपने दक्तरों, दुकानी तथा बंकों को, मज़दूरों ने अपने वर्जभाषों तथा कारखानों को, और विद्यार्थियों ने अपने कालीजों शीर स्कूलों को छोड़ दिया। सारांश यह कि लाखों अनुष्य सच्छ साल की नवयुवकों से लीकर ५० वर्ष के बूढ़ों तक. सब अपना अपना साधारण कार्य छोड़ कर डन कैम्पी में जा पहुंचे जहां रणशिचा दी जाती थी, और वहां कवायद तथा अन्य रण-विद्या सीख कर फ्रान्स के रणचे को में जा उटे। पनी निर्धन प्रत्येक अवस्था के लोगों ने इसमें भाग लिया। रईसी, खुकीं, घलीं और ताडीं के पुत्र, राजनुसार विल्स तक सर्वसाधारण योधाओं: के साथ सेनाओं में जाकर सरती हो गर्व। घरी पर और देशों में उनकी जगह उनकी स्त्रियों, साताओं, बहिनों तथा पुचियों ने कास किया। इङ्गलिस्तान की स्तियों ने अपने की सन हाथों से खेतों में हल चलाये, फसलें काठीं, दुकानों तथा दफ़रों में नास निये, कार्याचयों तथा वर्नभाषों में जान्तर वन्द्रने ढानीं, वारूद बनाई, गोले तथा गोलियां तैयार की, और जिस वस्तु की जावस्थकता पड़ी वही पूरी की। सहसी रमणियां ज़खमी सिपांचियों जो टइल सेवा तथा मल्हम पट्टी नरने के लिये. इङ्ग लिखान के अस्पतालों तथा फ्रान्स के फीकी अस्पतालों में जा घुसी, जो रणचेत्रों में कुछ दिनों के लिये डिरों में बनाये गये थे।

प-युव की घोषणा होते ही हटिश साम्त्राच्य के सस्य उपनिविधी कनाडा. आसेलिया. चाकीलैया टिनिण अफिका षादि प्रदेशों ने योधाषों, धान तया अन्य वस्तुशों से मात्रभूमि की सहायता की।

८—भारत भी इस गमय हिटण सास्ताच्य को सहायता के लिये सब प्रकार से उद्यत रहा। भारत के सात मी राजकुमारों तथा राज्याधोणों में से प्रत्येक ने प्रपने घाप को, अपनी तलवार, अपनी सेना, तथा भपना कोप, सारांग यह कि मवस्त्र सस्ताट की भेट कर दिया। समय हिट्य भारत में सभाए छुई जिन में वकृता करनेवाक वक्ताचों ने उस स्वर से यह पगट किया, कि इस भवसर पर एम सास्ताच्य की सहायता तथा रजा के लिये सब प्रकार डवात है, और यदार्शक प्रयक्ष करेंगे।

१० - दर्न में राजहामारी तथा रईसी में से जिन्हों ने रणभूसि सें जाने की प्राचा सांगी थी, वाडनराय ने दस बड़े बड़े राज्याधीशीं की कीर बहुत के छोटे रहंमों की छांटा। इलमें जीधपूर, बोबानिर, पटयाला, रनजास धार किशनगढ़ की राज्याधीय श्रासिख ये। इन मद के निता पृच्य हद राजपूत योधा मचाराजा सर प्रतापसिंह -नी वे, जो राजपूरी के राठीर वंग की गोसा है। उस समय उनकी आयु नत्तर वर्ष में भिषक थी। पहली ती बाइसराय याप की हडावया के थिचार से श्राप की रणवीन में भेजने की सहसत न थे, किन्तु जय शाप ने चिता कर वासा कि "ए। पवा युद ष्टीनियाना है, भीर भें उसमें न जा सक्या ? मैं घपने सन्बाट ने निय नश् वहाने के विषय में अपना खत्व सांगता है। सुक्षे भेजी, साई लाई। सुकी युष में भेजी। से इस विषय में किसी प्रकार जा इन्कार न मानंगा।" महाराजा सर प्रतापसिंह का यह शायह देख बार लाई हार्डिन्त ने श्राप को रण में जाने की प्राज्ञा दे दी। बाव नीधपूर राज्य के संरक्षक हैं। पहिली लड़ाइयों में भी ं जो चितराल चीर तीराष्ट में सीमावाणी जातियों से पूर्व हैं,



मेजर जनरख सर प्रताप सिष्ठ।

सरकार के साथ रहे। चीन में भी अपनी सेना जोधपुर लानार्ज़ के सेनापित बन कर गये. थे। आप को मिन्न सेनाओं का एक जर्नेल बनाया गया। आप के साथ आप के भतीजे जोधपुर नरेश भी थे। वह एक सीलह वर्ष के होनहार शूरबीर युवा हैं।

११—सन्ध नरेशों में हैदरावाद, मैस्र, ग्वालियर, इन्हीर, वड़ीदा, काश्मीर के आधीशों तथा ख़ान क़लात ने सेनाओं के लिये योधा, घोड़े, ऊंट, वन्टूक वा धन मेट किया। राजा नैपाल तथा दलाई लामा तका ने भी, जो भारत की सोमा से वाइर के हैं, अपने विश्वासो महायक भारत सस्वाट की सैनिकी तथा धन ने सहायता दी।

१२-- ४ श्रगस्त रान् १८१४ ई० को युद्व की घोषणा हुई, श्रीर सितस्वर वा अज्ञूबर में हटिश भारत को सेना की पहिले दो डिवोज़न अपने सेनापति सर जिम्स विन्कौक्त की अधीन फ्रान्स पहुंच गरी। इसमें अपरिकी वा भारतीय दोनों रिक्सिटों की योधा मिस्तालित घे। यह २४ सहस्र योधात्रौँ को एक प्रभावमाली छोटी सो सेना यो। किन्तु इसका प्रत्येक जवान एक शूरवीर योधा था। भारतीय दल में पश्चिमोत्तर भारत की योधा जाति के क्रीटे कांटे योधा थे। वीर राजपूत, स्मी सिक्ब, लखे तड़ंग, सुन्दर पंजाबी सुमलसानी, इंसमुख बानि गोरखे, तथा गढ़वाली बिगाल कायो डोगर्, तथा परियमो जाट, सब इस सेना की भोभा बढ़ाने थे। अङ्गरेज सिपाची तथा भारतीय सब एक दूसरे वी साधी तथा इधियारवन्द भाई थे। सब वरावर वरावर अपनी बीरता दिखाने के लिय, और यदि यावध्यक हो तो यपने देश तथा सस्ताट की लिये सड़ कर प्राग देने की निये वेचैन थे। उद्यपि उनका एक भयानक अलु से सामना या, किन्तु इसकी उनमें से किसी को भी चिनता न घी।

११ - निस्मन्दे इ जर्मन एक वहुशी तथा निर्देशी जाति है। इस यह में उन्होंने ईम्बर के प्रत्येक नियम और मनुष्य के प्रत्येक कानून को अपने पैरीं तसे कुचल डाला है। उन्होंने खुलम खुला यह कहा है, कि "पवित्र प्रतिज्ञापन केवल रही कागृज़ के टुकड़े हैं, जिनको सनुष्य जब चाहि तब तोड़ सकता है"। वह अपने बन्दियों को बड़ी निर्देयता से मार डालते हैं। जिन को नहीं सारते उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। वह स्तियों तथा बालकी को इत्या से भी नहीं चूकते। उन्हें संगिनों की नीकों पर उद्यालती हैं, और जब वह दुख के मारे चौख़ते और चिक्काते हैं, तो यह प्रसन्न हो होकर इंसते हैं। वह डाक्टरों तथा नर्सी जैसे सर्व-सेवकों को भी गोली मार देते हैं। कूपों, स्रोतों तथा वायुमगड़ल तक की बिषैका कर देते हैं। फ़सकों तथा फलवासे हकों की काट डालते हैं। वह जिधर से गुज़र जाते हैं उधर ही ग्रामों को मंक तथा नगरों को नष्ट कर जाते हैं। उनके इदयों में परमात्मा का कुछ भी भय नहीं। उनके मन में दया और धर्मा का लीय मात्र भी नहीं। सभ्यं जातियों में उनकी गिनती नहीं हो सकती। वह मनुष्यों को अपेचा पशुश्रों से श्रधिक मिलते जुलते हैं।

१४—ऐसे मतुओं का भारती योधाओं को सामना करना था।
पहिले युद्ध जिन में इन्होंने भाग जिया था, वह इस भयानक युद्ध की
सामने बालकों के खेल से अधिक न थे। इससे पहिलो लड़ाइयों
में लोग जल वा स्थल पर युद्ध करते थे, किन्तु इस युद्ध में लोग
केवल जल पर ही नहीं लड़े, वरं समुद्रतल से नीचे भी, अर्थात्
ऐसे जहाज़ों में बैठ कर जो पानी के नीचे जाकर मछलियों के
समान चलते फिरते हैं, और समुद्र के जपर वायुमण्डल में पिच्चयों
के समान उड़ते हैं। स्थल पर भी खाइयों, घरतों के नीचे सुरंगों
में, और प्रथ्वी से सहसों फीट जपर हवाई जहाज़ों में लड़ाई होती

यो, जो रेल से भी तेज चलते थे। बहुधा प्रतु दिखाई भी-न देता था। वह सामने मोलों दूर होता था, श्रीर किसी ऐसे स्थान से गोला फेंकता था जो दिखाई ही न देता था, अथवा ऊपर श्राकाश पर सब से ऊंचे बादलों में से नीचे पड़ी हुई सेनाओं पर बब्ब के गोले बरसाता था। इस युद्ध में भारतो सेनाओं को जो किताइयां भिलनी पड़ीं वह पहिले कभी नहों पड़ो थीं। वह एक बिदेश, फ्रान्स में पड़े थे, जहां के मौसम तथा निवासी श्रीर उनके रहन सहन के ढंग भारतियों के लिये बिल्कुल श्रजीब थे। उत्तरी श्रीतकाल का श्रीत, बरफ बरसना, बर्षा, हिम, दलदल सभी महा भयानक थी। वह उस देश के निवासियों की भाषा भी नहों बोल सकते थे, किन्तु इस पर भी उनके दिल सब प्रकार के भय तथा श्रंका से खालों थे।

१५—जब सर प्रतापिसं के लिपालक पुत्र ईदर के राजा से एक अक्षरेज अफ़सर ने फ़ान्स में पूका कि क्या तुम जानते हो कि इस युद्ध का कारण क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया "हां! यह धर्मायुद्ध है। भारत अपना कर्तव्य पालन करना चाहता है। वह अपने कर्तव्य को भगोमांति जानता है। यह कर्तव्य अक्षरेज़ योधाओं के साथ साथ सस्ताट के लिये लड़मा है। इसके लिये भारत की प्रशंसा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कारण यह कि कर्तव्य पालन सब से बड़ा सम्मान है। हमें इसका अभिमान है, कि सम्ताट ने हमें इस युद्ध में अपनी सहायता में लड़ने के लिये याद किया है। हम जो यहां आये हैं बड़े प्रसन्न हैं। जनके विचे याद किया है। इस को यहां आये हैं बड़े प्रसन्न हैं। उनके दिल टूट गये हैं; इस कारण से, कि "हमें भी यह अवसर क्यों नहीं मिला"। हम, हमारे जवान, हमारी तलवारें, हमारे कोष, सारांग यह कि हमारा सवस्त्र सम्ताट का है।



ग्इदादाद को, सिपाई। वी. सं, १२८ बलुची।

हमारे मरने के लिये इस समय एक महा गौरवयुक्त अवसर है। एक न्याय अनुकूल और पवित्र कमी की सहायता में लड़ते हुए प्राण त्यागना वड़ा शानदार है। युद्ध में लड़ते हुए मरना सत्यु नहीं वरं अमर पद प्राप्त करना है। कारण यह कि इस सत्यु से ही हमारा नाम सदा के लिये जीवित रह सकता है।"

१६—इस संचित्र सी पुस्तवा में फ्रान्स की महायुद्ध का पूरा पूरा हत्तान्त नहीं लिखा जा सकता, जिस में भारतीय सेनाओं ने भाग लिकर अपने साहस तथा बीरता के ऐसे ऐसे प्रभावणाली कार्य्य किये हैं जो संसार में सदा याद रहेंगे। रणचित्र में बीरता के लिये सब से बड़ा पदक "विक्टोरिया क्रास" है जो अब तक किंसल अङ्गरेज़ सिपाहियों को दिया जाता या, किन्तु इस युद्ध में भारतबासियों को भी दिया गया है। इस युद्ध में अब तक (अज्ञूबर सन् १८१८ ई.० तक) दस भारतवासियों ने यह उच्चतम मान पाप्त किया है।

१७—पिंचा भारती जिसने विक्टोरिया क्रांस प्राप्त किया, एक पंजावी सुसलमान सैनिक था। उसका नाम खुदादाद था। अपनी कम्पनी में वही एक अकेला मनुष्य था, जो ३१ अक्तूबर सन् १८१४ ई० की एक भयानक लड़ाई में जीवित बचा था, नहीं तो उसके सब साथी युद्ध में काम या गये थे। यह भी बड़ा ज़ख़मी हुआ था, और यह उसे स्त समभ कर रणनेव में कोड़ गये थे। किन्तु सावधान होने पर रात को वह धीरे धीरे अपने कैम्प में आ गया।

१८— दूसरा योधा जिसने विक्टोरिया क्रांस का सर्वेत्तिस सम्मान प्राप्त किया है, एक गढ़वाली हिन्दू है, जो हिमालय पर्वत का निवासी है। उसका नाम नायक दरवान सिंह नेगी है। २० नवस्वर सन् १८१४ ई० के एक युह में २१ दिन की लगातार सहाई के पौक्टे जब उसके समग्र श्रद्भांक श्रामसर एक एक वार्क कम्पनी की कमान करते हुए काम आ हुके तो यद्यपि वह सख़ ज़ख़मी था, किन्तु उसने आधी रात के समय अपनी कम्पनी के शिष योधाओं की कमान अपने हाथ में लेकर शतु पर आक्रमण करके उसे परास्त किया। उसकी बहुत सी तोपें छीन ली, और



नायक दर्वान सिंह नेगी।

अपने योधाओं को, जो इस भयंकर युद में काम आने से शिष रह गये थे, रचापूर्वक अपने कैम्प में वापिस ले आया।

१८—सन् १८१५ ई० में अर्थात् युष के दूसरे वर्ष भारतीय सेनाएं जो फ्रान्स में गौरवयुक्त कार्य्य कर चुकी घों, अन्य देशों में भेज दी गई; जहां तुर्की के साथ युद्ध ही रहा था। जिन की संख्या उस समय वहुत अधिक थी। युद के चार वर्ष में भारत से अङ्गरेज़ तथा भारतीय पांच लाख योधा गेलीपोली, टर्की, मिस्र, यरव, मेसोपोटेमिया, पूर्व तथा पश्चिम अफ्रिका में अपनी वीरता दिखाने के लिये भेजे गये। प्रत्येक देश में वह अपने अङ्गरेज़ साथियों के वरावर अपनी वीरता तथा साहस प्रगट करके प्रसिद्ध श्रीर सम्मान पात रहे।

२०—लार्ड चेम्सफोर्ड सन् १८१६ ई० में वाइसराय होतार भारत में पधारे। इनका सव से महान् कार्य्य अन्य देशों में सेनाशों के लिये योधा तथा सामान भेजना था। किन्तु इस मयानक विस्तृत युद्ध के दिनों में भी सुधारों को न भूले। सन् १८१८ ई० में जब कि यह हत्तान्त लिखा जा रहा है कि भारत मन्त्री मि: मांटेगू भारत में पधारे श्रीर ६ मास तक यहां रहे। श्राप ने प्राय: सव



सार्ध चंगस्फोर्डस।

वड़े वड़े नगरों का दौरा किया, श्रीर सैकड़ों भारत नेताश्रों तथा राज्याधीशों से भेंट वा बार्तालाप की। श्राप यह जानने के लिये पधारे थे कि भारतबासियों को श्रपने देश के शासन में श्रिषक भाग देने तथा ज़िला बोड़ों श्रीर म्युनिसिपल बोड़ों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने श्रीर इन कौन्सिलों को वर्तमान काल की श्रपेचा श्रिक श्रिकार प्रदान करने के विषय में क्या श्रन्य साधन प्रयोग करने डिचत हैं। इससे पूर्व कभी बोई भारत मन्त्री

भारत में नहीं पधारे थे। िसः सांटेगू तथा लार्ड चेम्सफोर्ड ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट पार्लीमेख्ट के सामने रखने के लिये भेज दी है।

२१—"इम्पीरियल वार कैविनेट" में जो युद्ध काल में हिटिश साम्बाज्य की कार्थी का प्रवन्ध करने के लिये स्थापित हुई है, भारत की चोर से दो भारती सदस्य भी लिये गये हैं। यह



महाराजा बीकानेर श्रीर सर एस, पी, सिनहा हैं; जो इङ्गलिस्तान के महा-सन्ती श्रीर श्रन्थ श्राठ सास्त्राज्य-सन्तियों तथा हतानिया सास्त्राज्य के उपनिविश्री कनाडा, श्रास्त्रेलिया, न्यू-जीलैण्ड, दिल्ल श्रिफ्रका, न्यूफीण्डलैण्ड के सदस्यों के वरावर कौन्सिल में बैठते हैं। हिट्श इण्डिया के नवीन राज्य-मणाला के श्रनुसार लार्ड सिनहा विहार श्रीर

खड़ोसा का गवर्नर नियुक्त किये गये हैं। यह पहला भारतवासी हैं जो हाटिश राज्य में एक सूबे का शासनकर्ती बनाये गये हैं।

२२— शाखिरकार सन् १८१८ ई० की नवस्वर सास में यह महायुद्ध ससाप्त हुआ। जर्मन और उनके साथी हार गये। और सिख की प्रार्थों हुए उनके कैसर ने अपने राज्य को छोड़ कर युद्ध से पृथक हालेख देश में भरण ली। जहां कि वह सब प्रकार से सुरक्ति था। ११ नवस्वर सन् १८१८ ई० को दोनों पन्नों ने सामयिक सिन्ध को स्त्रीकार कर लिया। अर्थात् सिन्ध की अन्तिम घोषणा होने तक युद्ध वन्द कर दिया गया। जर्मनों ने अपनी सेनाए मंग कर दीं। और अपने युद्ध के जहाज़, तोएं, तथा सार देश जिन पर उन्होंने अधिकार जमाया था, बिजेताओं को दे दिये। इस समय (अप्रेल सन् १८१८ ई॰ में) सर्व मिन-शक्तियों को एक सभा पैरिस में हो रही हैं, ताकि अन्तिम सिन्ध को शर्ते नियत की जायं। और यह निर्णय किया जाय कि जर्मनी को उसके अपराधों का क्या दण्ड मिलना चाहिये।

२३—सन् १८१८ ई० के श्रारक्त में सर एस, पी, सिनहा की इक्त के जार्ड बनने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीर सिनहा महोदय पार्ली मेण्ट की लार्ड सभा (House of Lords) में लार्ड सिनहा श्राफ रायपुर के रूप में सिमलित हुए। ये पहले ही भारतीय हैं जिन्हें यह उच्च पदवी मिली है। साथ ही लार्ड सिनहा सहायक भारत मन्त्री नियत हुए हैं। यह उच्च पद इससे पहिले किसी भारतीय को नहीं मिला। इससे प्रतीत होता है कि विटिश सरकार की कैसी प्रबल इच्छा है कि भारतवासियों को उनके देश के राज्य-शासन में उचित श्रिकतार मिलें।

## 🖟 ८७--भारत को नई शासन पहति।

१—हस यह पढ़ चुके हैं कि सन १८५८ ई० से अर्थात जब से इस देश का शासन ईस्ट इण्डिया कस्पनी के हाय से निकल कर स्वीमती सहाराणी विकोरिया के अधिकार में आया तब से क्रमश: परन्तु निरन्तर सुधार होता रहा है। समय समय पर कानून बनते रहे हैं। पहिले भारतवासी, कानून और नियम के बनाने में सहायता तथा सलाह देने के लिये नियुक्त हुए फिर धीरे घीरे देश के सुख्य शासन में भाग लेने लगे।

२ इम देख चुके हैं कि पहिले पहिल सन १८०८ ई० में वाइसराय और स्वों की कार्यकारिणी सभा में भारतीय सदस्य नियुक्त हुए। कार्यकारिणी सभा के सदस्य बन कर उन्होंने सिंह कर दिया कि भारतवासी न्याय और राजनीति अर्थात् शासन में सहायता करने के योग्य हैं।

२— प वर्ष बीत जाने पर श्रीमान् सम्बाट श्रीर उनके मन्त्रियों ने सोचा कि भारतवासियों को, कानून बनाने तथा श्रासन में श्रीर श्रिषक श्रिषकार देने का समय श्रागया है। जिस में वे श्रासन में केवल सहायता ही न करें बल्कि वास्त्रविक श्रासन करें उन्होंने निस्त्य किया कि इस नौति को कार्य में परिणित करने के लिये नये कानून बनाये जावें, ताकि श्रन्त में भारतबासों हिन्दुस्तान का शासन उसी प्रकार करें जिस प्रकार इक्ष्लेण्डवासे इक्ष्लेण्ड का शासन करते हैं।

४—उसके अनुसार भारत के सेक्नेटरी ने पार्लिमेस्ट में यह घोषना की कि इटिश राज्य की यह कामना है कि जहां तक शीम हो सके भारतवर्ष के प्रत्येक शासन विभाग के उच्चतर पदीं पर यथासम्भव अधिक भारतवासी नियुक्त किये जावें। फिर धीरे धीरे समस्त इटिश भारत को इटिश आधीनस्थ देशों की तरह स्वराज्य दे दिया जाय (अर्थात भारतवासी ही भारत का शासन करें) मंत्री ने यह भी कहा कि एक साथही ऐसा न हो सकेगा किन्तु क्रमानुसार—और यह बात इटिश राज्य पर होड़ दी जावें कि वह इस उद्देश्य पर इष्टि रखते हुए समय और क्रम को निर्धारत करें—और यह बात उन लोगों के कार्य्य सञ्चालन के दक्त पर निर्भर है जिन को इस शासन का अधिकार दिया जायगा उनका कार्य्य जितनाही उत्तम होगा उसी के अनुसार इटिश भारत को खराज्य मिलने में शोम्रता होगी।

्र्य अध्याय दश्में बतलाया जा चुका है कि आरत मंत्री मिस्टर मान्टेगू तब भारतबर्ष में आये और ६ मास तक यहां रहें उन्होंने वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड को साथ लेकर भारत के अनेक भागों में भ्रमण किया सैकड़ों प्रसिद्ध भारतीय श्रीर अंग्रेज़ों से मिले और उनकी प्रार्थनायें सुनी।

६—इसके पद्यात उन्होंने भारत की नई श्रासनप्रणाली की बारे में रिपोर्ट लिखी—पार्लिमेन्ट ने बड़ी सावधानी से इस पर बिचार किया उस रिपोर्ट ने वहां से पास और सम्बाट द्वारा खोलत होकर पार्लिमेन्ट तथा देश के एक कानन का रूप धारण किया और यह सन् १८१८ का भारत सरकार का ऐक्ट कहलाया और यह सन् १८०८ ईस्बी के ऐक्ट के ठीक १० वर्ष पीक्ट बना।

७—चूंकि पार्लियामेन्द्र ने यह घोषित कर दिया है कि जब भारतवासी शासन करने के योग्य हो जावें तो भारतवर्ष का शासन उन्हें सुपुर्द कर दिया जाय, इस हितु इस कान न का यह उद्देश्य है कि भारतवासियों को इस महत कार्य के लिये इस प्रकार तय्यार किया जाय कि पहले उनको आठ वहें सूबीं के वास्तविक शासन के एक भाग का अधिकार दिया जाय। उन सूबीं के नाम, मदरास, बंगाल, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मध्यप्रदेश और श्रासाम है चूंकि यह सब सूब गवरनर के श्रधीन होंगे इस हितु ये गवरनर के सूब कहलायेंगे जब यह ठीक ठीक सिंद ही जायगा कि भारतवासी सूबो का वास्तविक शासन भली भांति कर सकते हैं तब अधिक श्रधिक शासन का श्रधिकार उनको दिया जायगा और अन्त में वे सब श्रधिकार पाजायेंगे और सूबों का पूर्ण शासन भारतवासियों ही दारा होगा।

द—प्रत्येक बड़े स्वे में पिंचले दो या श्रिषक भारतीय शासन के कुछ विभागों का कार्य सम्पादन करेंगे वे मंत्री कहलायेगे ( १५€ )

गवरनर व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित सदस्थों में से मंत्रियं की चुनेंगे।

८—इस प्रकार गवरनर स्वे के प्रधान शासक रहेंगे उनर्व आधीन एक तो अधिक से अधिक 8 सदस्यों की कार्य्यकारिए समिति होगी जिसके आधे सदस्य भारतीय होंगे यह समिति शासन के एक भाग के कार्यों का सञ्चालन करेंगी—दूसरे हिन्दु स्तानी मंत्री होंगे जो शेष भाग के कार्यों का सञ्चालन करेंगे।

१०—प्रत्येव स्व में कानून श्रीर नियम बनाने के लिये एक व्यवस्थापक सभा होगी जो पहिले की व्यवस्थापक सभा से कही बड़ी होगी श्रीर उस के श्रधकांश सदस्य स्वे के निवासियों दारा निर्वाचित होगे। श्रेष गवरनर दारा नामजद होगे—सब स्वी के सदस्यों को संस्था समान न होगी—बड़े स्वीं के सदस्य श्रधक श्रीर छोटे स्वों के सदस्य कम होगे—सब प्रान्तों के निर्वाचित सदस्यों को संस्था ७०६ होगी ३ वर्ष के पश्चात यह सभा नई हो जाया करेंगो।

११—प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को प्रान्त के निवासी हो वोट दारा निर्वाचित करेंगे—सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं। वोट देने वालों में कुछ विशेष वात हो नी चाहिय। उनमें मुख्य बात यह है कि वोट देने वाला एक निश्चित धन लगान, आयकर तथा खानीय करके रूप में देता हो इस समय के वल पुरुष हो वोट दे सकते हैं इक्ष शेंड की तरह यहां पर खियों को वोट देने का अधिकार नहीं, परना यदि प्रान्तिक सरकार चाहे तो खियों को भी वोट देने का अधिकार दे सकती है। आठों स्वों के वोटरों की संख्या साढ़े वावन लाख के लगभग है। किसी पर वोट देने के लिये दवाव नहीं डाला जाता। जो लोग चाहें वेही वोट दे सकते हैं।

दृष्ट सेंग्ड में बहुत से पुरुष और स्ती ऐसे हैं जो अगर चाहे तो वोट दे सकते हैं परन्तु वे देते ही नहीं। किसी व्यक्ति को वोट देने के लिये रुपया लेना उचित नहीं। किन्तु जिस पर उसका यह बिस्तास हो कि असुक व्यक्ति सदस्य का कार्य्य भली भांति कर सकता है उसके लिये ईमानदारी के साथ वोट दे यदि वह अयोग्य निकले तो फिर उसको वोट न देवे किन्तु किसी दूसरे पुरुष को वोट दे जो उससे अच्छा हो नियमानुसार तीन वर्ष के प्रवात् नया चुनाव हुआ करेगा।

१२—प्रान्तिक सरकार नेवल उन्हीं कार्यों का सञ्चालन करेगी जिनका सम्बन्ध स्वे से ही होगा अर्थात् लगान की वस्ली, कालिज और पाठपाला में तालाव और नहरें, अस्पताल और डाक्टर, औषधालय, सड़कें और पुल; लाइट रेलवे, जंगलात, पुलिस काराग्टह, न्यायालय और निर्वाचन इत्यादि।

१२—परन्तु कुछ कार्य्य ऐसे हैं जो समस्त भारत से सस्तन्य रखते हैं किसी एक स्वे से ही नहीं। उनका सञ्चालन भारत सरकार अर्थात् वाइसराय और उनको कीन्सिल हारा होगा। उनकी सभाशों के नाम कार्य्यकारिणी सभा, व्यवस्थापक सभा, राष्ट्र सभा, नरेन्द्र मण्डल और प्रोवीकान्सिल हैं।

१8—वाइसराय अपनी कार्यकारिणो सभा की सहायता से जिस में तीन भारतीय सदस्य भी हैं उन कार्यों का सञ्चालन करते हैं जिनका सय्वन्ध समस्त भारत-राष्ट्र से है उन विषयों में सब से सुख्य और महत्व का विषय भारत रचा अर्थात् सेना का प्रवन्ध है—पाठ सत्तावन में यह खप्ट दर्शाया गया है कि भारतवर्ष ऐसे विस्तीर्ण भूखण्ड में यदि शान्ति और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना हो तो एक बहुत उत्तन श्राक्तिशाली और सध्यस्त्र सरकार का होना श्रावस्थक है जो समस्त देश में शान्ति रख सके

श्रीर देश की बाहरी शनुश्री से बचावे। यह काम केवल वही सरकार कर सकती है जिसके पास एक ऐसी सबल सेना ही जो हर प्रकार सन्तुष्ट, श्रच्छे श्रस्त शस्त्री से सुस्रज्ञित हो जिस के श्रामसर योग्य श्रीर चतुर हों श्रीर जिसके सेनापित लोगावड़े बुिसान हों। इस हितु भारत रचा का भार भारत सरकार पर होगा, जिसके प्रधान, इङ्गलेख के श्रिधपित श्रीर भारत के महाराजाधिराज के प्रतिनिधि खरूप, वाइसराय हैं। भारत सरकार का सुख्य कर्तव्य भारत में श्रान्ति रखना, देश में रक्षपात रोकना श्रीर देश को वाहरी शनुश्रों के थल, जल तथा गगन-मार्ग के श्राक्षमणों से बचाना है।

११—इस हितु यलसेना, नी सेना श्रीर नभसेना का प्रवन्ध, बड़ी बड़ी रेखवे, समस्त भारत में फैले हुए तार श्रीर डाकघर, व्यापार श्रीर जहाज़ी बड़े, देश में श्रानेवाली श्रीर बाहर जानेवाली बस्तुश्री का कर, रचित राज्य तथा विदेशी राज्य से लिखा पढ़ी का कार्थ भारत सरकार जिसके प्रधान वाइसराय हैं, श्रुपने हाथ में रखती है।

१६—वाइसराय की व्यवस्थापक सभा जिस को श्रव ले जिस लेटिव एसेख्वली कहते हैं पहले को श्रपेचा बहुत बड़ी हो गई है इसमें १४४ सदस्य हैं जिसमें १०० से श्रधिक श्रधीत दो तिहाई से श्रधिक सदस्य जनता हारा निर्वाचित होंगे। श्रेष प्रान्तोय व्यवस्था-पक सभा की तरह वाइसराय हारा नामज़द होंगे। ये सदस्य समस्त भारत के लिये दीवानी श्रीर फौजदारी के कानून बनायेंगे।

१७—राष्ट्र सथा (कीन्सिल आन स्टेट) यह नाइसराय की तीसरी सभा है इस में ६० सदस्य होंगे, जिस में २३ अर्थात् आधे से अधिक जनता दारा निर्वाचित होंगे, और ग्रेष नाइसरोय दारा नामज़द होंगे। सभी कानून जो व्यवस्थापक सभा बनायेगी देश में जारी होने से पहिले राष्ट्र सभा दारा पास होने चाहिये श्रीर वाइसराय द्वारा स्वीक्तत होने चाहियें हर पांचवें वर्ष यह कौन्सिल नई हो जाया करेगो।

१८—प्रौवीकौन्सिल के मेम्बरों को श्रीमान् सम्बाट जन्म भर की लिये नियुक्त करेंगे। जो लोग वृद्यि भारत तथा रिचत राज्यों के उच्चतर पदों पर रहे होंगे वही इसके सदस्य बन सकेंगे। यह लोग वाइसराय को शासन सम्बन्धो ऐसे बिषयों में परामश्र देंगे जिन में वाइसराय उनके परामश्र की शावश्यकता समक्षते हों। इसके मेम्बरों को जोवन भर के लिये शानरेबुल को उपाधि मिलेगी। इसी प्रकार की एक कीन्सिल इक्नलेग्ड में है जिस में राइट शानरेबुल सय्यद श्रमीर श्रलो एक भारतीय सदस्य हैं।

१८—नरेन्द्र मण्डल—यह नये नियम, जिनका वर्णन श्रभी हुत्रा है, केवल इटिश भारत से ही सम्बन्ध रिचत राज्यों से जहां भारतीय राजा अपनी इच्छानुसार राज्य करते हैं कुछ लगाव नहीं। श्रीभान् सन्ताट उनके महाराज शवश्य हैं परन्तु वे लोग खतन्त्र शासक हैं। उनकी मध्यादा वढ़ाने के लिये वाइसराय साल में उनकी एक सभा करेंगे। श्रीर समस्त भारत श्रीर देशी राज्य सम्बन्धो जिस विषय पर चाहेंगे उनसे परामर्थ लेंगे जो इनके लिये बड़े ही महत्व का होगा।

जय जय जय सी जार्ज नरेश।
रचक तुन्हारे रहें महिश॥
चिरंजीव विजयी नित रही।
प्रभु छाया में सब सुख लही॥
यश कीर्त्ति हो त्रटल तुन्हारी।
जग में चहुं दिश रहे विस्तारी॥
पूर्ण करो भारत के काजा।
जय जय जय जय जय महाराजा। इति

# (ब) १—ग्रेट ब्रिटन के साम्राज्य में भारतवर्ष की उन्नति।

(१) अङ्गरेज़ी शासन की सुख्य उद्देश्य।

१ - हम जपर लिख चुके हैं कि इस लख चौड़े भारतवर्ष में अनिक देश हैं और उनमें भिन्न भिन्न धर्म और मत की अनिगनती जातियां रहती हैं; जैसे हिन्दू, सुसलमान, सिक्ब, पारसी और ईसाई। प्रत्येक जाति के याचार व्यवहार रीति रसा भिन्न है पर सब के सब एक दूसरे के पास सुख चेन से रहते हैं। इसका क्या कारण है ? हमारी गवरमेण्ड की कीन सी रोति है और किन नियमों से बँधी हुई है ?

२— यब धर्म में पूरी खतंत्रता है। भारतवर्ष का कोई रहनेवाला हो अपनी जाति और धर्म के आचार पर चल सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कह सकता। जिसका जहां जी चाहे असजिद में नमाज पढ़े, मिन्दर में पूजा करे या गिरजे में दुआ करे। धर्म बदलना चाहे तो भी कोई रोक टोक नहीं है और न धर्म के कारण किसी को सताना या उसपर कोई कड़ाई करना उचित है।

३—परन्तु धर्म की श्रीट में किसी को श्रपराध करने का श्रिषकार नहीं। न कोई श्रपने निरपराध बच्चे की गंगा में हुवा सकता है, न किसी निरपराध लड़को को मार सकता है; न किसी देवो, देवता पर श्रादमी बिलदान चढ़ा सकता है। न कोई विधवा सती होकर श्रपने पित को चिता पर जलाई जा सकती है। श्रगले समय में इन बातों का बहुत प्रचार था अब यह सब श्रपराध बन्द कर दिये गये हैं। श्रीर इनके लिये कड़ा

दग्छ दिया जाता है। ऐसे ही न कोई दास रख सकता है न उसको मार पोट सकता या कोई दुख दे सकता है न उसको मोल ले सकता या न दे सकता है क्योंकि बरसों से ब्रिटिश राज्य में दासों का क्रय विक्रय सरकारी आज्ञा से बन्द कर दिया गया है।

8 - अब सब के लिये एकसा कानून है; सब के अधिकार बराबर हैं फीज़दारी का जाबता एक ही है जो छाप कर प्रकाशित कर दिया जाता है और सब लोग उसे जान जाते हैं। सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसको किन कामों के करने का अधिकार है किन का नहों। उस कानून में एक एक अपराध के लच्या सप्ट दिये हैं और उस अपराध करने का दण्ड भी लिखा है न हिन्दुओं के लिये कोई और कानून हैं न मुसलमानों और ईसाइयों के लिये। कानून के बिरुड काम करनेवाला कोई हो दण्ड पाता है। किसी की छोटाई बड़ाई देखी नहीं जाती। कानून में कंगाल धनी सब एक से हैं। सबके साथ एकसा बत्तीव है और बिरुड चलनेवाले के लिये दंड भी एक ही है।

५—पर देशानी और धर्म के विषयों में और बरासत के बार में चिन्दुओं के लिये धर्मशास्त्र और मुसलमानों के लिये शरह महम्मदी पर विचार होता है। जाति पांति के विरुद्ध कोई नियम नहीं। चिन्दू शास्त्र और पुराणों के अनुसार अपनी कड़ी से कड़ी रीतियों को मान सकते हैं और मुसलमान उन कायदों पर चल सकते हैं जो कुरान और हदीस में लिखे हैं।

६—परन्तु कानून की दृष्टि में सब लोग बराबर हैं, ब्राह्मणी पर भी कानून की पाबन्दी वैसी ही बाध्य है जैसी शूद्रों पर। धनी और कुली दोनों कानून की एक शृह्वला में बँधे हैं। जंबी जातिका कोई आदमी अपराध करें तो उसे भी दण्ड मिलता है।

१८१७ ई॰ से अङ्गरेजी इलाकों में यही कानून जारी है। मन के धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को किसी अपराध में प्राणदेख नहीं सिलता, उसका अपराध कितना ही बड़ा की नहीं।

७ जसी धर्म के विषय में खतंत्रता है वैसी ही खाने पीने में भी है। कपड़ा पहिनने श्रीर रहन सहन की रौति में जिसका जो जी चाहे कर सकता है। जिसका जी चाहे घोड़ पर चढ़ें चाहे हाथी पर, गाड़ी में जाय या पैदल काता लगाय या न लगाय। पगड़ी बांधे या टीपी दे। टोपी देशी हो या श्रद्ध रेज़ी कोई रोक टीक नहीं है, भीपड़ो में रहे या महल में, रेशमी कपड़ा पहिने या स्ती। कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसका जसा जी चाहै रोटी कमाय। बापने जो धंधा किया वहीं करना श्रावश्वक नहीं है। भारत में ऐसी खतंत्रता कभी न थी।

द हमारी सरकार नेवल जाति पाति, रीति रसम ही मानने की आजा नहीं देती। पुराने सारक और प्राचीन काल के घरों स्तुओंगार की पूरो रचा करती है। भारत की बहुत सी पुरानी सुन्दर दमारतें, जैसे मन्दिर, मसजिद, मक्बिर, खभो, फाटक और महराबे खड़ी हैं। इनमें बहुतर टूटते फूटते जाते थे क्योंकि कोई उनकी पूछ ताछ न करता था। इनके बनानेवाले संसार से सिधार गये। सूर्य की तपन, वर्षा, आंधी, बवंडल इस देश में लगे ही रहते हैं; इन्हें बड़े वेग से नष्ट कर रहे थे। अब सरकार ने एक महक्तमा इस अभिप्राय से बनाया है कि पुरानी इमारतों की मरमत कराता रहे, और जहां तक हो सके इनको मूल रूप में बनाये रक्ख। एक ही बरस में इस काम में सात लाख रूपया खर्च हुआ है। इस महक्तमें का नाम प्राचीन स्तुभ रचा का महक्तमा है।

#### (२) शान्ति और उसने लाभ।

१—हर देश के लिये सब से वड़ा लाभ शान्ति है और सब से बड़ी हानिकारक लड़ाई है। लड़ाई से बिना परिमाण दुख होता है। बहुत से आदमी मारे जाते हैं। केवल वही सिपाही नहीं मरते जो सेना में भरती होकर लड़कर अपने प्राण देते हैं। बदुत सी शान्ति चाहनेवाली प्रजा उनकी स्तियां और बच्चे भी मप्ट होते हैं।

२—लड़ाई के दिनों में जब सेनायें इधर उधर कूच करती हैं खेत वेजोते पड़े रहते हैं क्योंकि किसान खेतों में जाने से डरते हैं। इसो कारण फिसलें नहीं हो सकतो, अकाल पड़ जाता है और बहुतिर आदमी भूखों मर जाते हैं। जब लोगों को खाने को नहीं मिलता तो यह जड़ें घास या और जो कुछ मिलता है खा सेते हैं। हैजा और वहुत से बुर रोग फैल जाते हैं और बहुत से आदमी बीमारी से सर जाते हैं।

२—कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी देश में सिपाही पहुंचते हैं तो वह लोगों को लूट लेते हैं और जो कुछ साथ ले जा सकते हैं ले जाते हैं ऐसा कई बार हुआ है।

8—यों तो भारतवर्ष में बहुत सी लड़ाइयां हो चुकी हैं जिनमें साखीं जानें गई हैं। पर भारत के और सब प्रान्तों से अधिक पंजाब पर आपत आई है। उत्तर के चढ़ाई करनेवालीं को सेनायें कितनेही बार पंजाब में आई जिनका व्यौरा तुम इतिहास में पढ़ चुकी हो। तुम जानते हो कि अफ़गान और ईरानो ग़जनवो और ग़ोरी तुक, तातारी, महमूद ग़जनवो और तैमूरलंग, नादिर याह और अहमद याह अबदाली और और चढ़ाई करनेवालों ने कैसे देय नष्ट किये, अनींगनतो भारतवासियों को मार डाला

श्रीर मालदार नगरीं में से बहुतसा माल श्रीर रूपया ले गये। इसी भांति दिली नगर कई बार लटा गया।

५ केवल बाहर के चढ़ाई करनेवाले ने ही लड़ाई की आग न भड़काई थी। भारत के राजा और बादशाह भी आपस में लड़ा करते थे। ऐसी घर की लड़ाइयों का बयान भी तुम इतिहास में पढ़ चुके हो।

६ आजनल ने नये इतिहास में नदाचित सब से बुरा समय श्रीरङ्गजेब नो स्टायु ने पीछे से श्रीर अङ्गरेज़ी राज ने श्रारम तन या। श्रर्थात् १७०० ई० से १८२० तन, बिग्रेष नरने श्रीरङ्गजेब नो स्टायु ने पीछे नी एक ग्रताब्दी तन उसे अग्रान्ति श्रीर उपद्रव समय नहते हैं।

७—श्रीरङ्गजेब की सृत्यु के पीक्षे सुगल साम्ताज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। सारत भर में बहुतसी खाधीन रियासतें हो गईं। यह छोटे छोटे हाकिम (नवाब श्रीर राजा) लगातार श्रापस में लड़ा करते थे। मरहठों को सेना ने सार उत्तरीय श्रीर मध्य भारत को जीत लिया। देश को उजाड़ डाला श्रीर लोगों को लूट लिया। जो लोग श्रपना धन न देते थे उन्हें सार डालते या बहुत से कष्ट देने थे। सुप्रवन्ध रखने के लिये शिक्तमान श्रासक न या दस कारण लुटेरी, डालुश्रों, ठगों, पिण्डारियों श्रीर भांति भांति के चोरों से देश भर गया। कोई भी वेखटके न रहा। कड़ा पहरा श्रीर बहुत से सिपाहियों के बिना याता नहीं हो सकती थो श्रीर इसपर भी बहुधा यात्री जीते जो घर न लीट श्राते थे।

द तुम सुख और शान्ति के समय में रहते सहते हो तुम्हें उन मार काट के दिनों का ध्यान भी नहीं हो सकता। पिछले साठ बरस में उत्तरीय भारत में और कम से कम सी बरस से दिखण भारत में कोई लड़ाई नहीं हुई। इसारी सरकार के राज्य में चारों और शान्ति और सुखड़ी दिखाई देता है।

८—देश के इर भाग में शान्ति का सिका बैठाने के लिये शितामान शासक की आवश्यकता होती है, जो अशान्ति न होने दे, विद्रोहियों को दबाये रक्खे, वाहरी चढ़ाई करनेवालों को देश में न धुसने दे, और डाकुओं और लुटेरों के अत्याचार से प्रजा को बचाये रक्खे।

१०—भारत के रहनेवाले बहुत सी जाति के हैं और भिन्न भिन्न भाषायें बोलते हैं। उनके भिन्न भिन्न मत हैं और अनेक समाजों में बंटे हैं। एक सिख या पठान किसी बंगाली मरहठे या मद्राजी से भिन्न है। उसका रूप पहिनावा, भाषा और मत सब अलग है। बिरलाही ऐसा कोई शाहनशाह भारत में हुआ है, जिसने कुछ भारत पर हुक़्मत की हो और इन सब में शान्ति रक्छी हो। अकबर और जहांगीर शाहजहां शीर औरज़्जीब जैसे बड़े सुग़ल शाहनशाह ने भी केवल उत्तरीय और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया है। उन दिनों में रेल और तार का तो नाम भी न था। अच्छी सड़कों भी बहुत कम थीं। इसी कारण उन शाहनशाहीं की शाजा का पालन सारे देश में न होता था।

११—पर अन भारतवर्ष पर ऐसा प्रतापी बादगाह है जिसनी
टकर ना नोई उसने पहिले नहीं हुआ। वह दुनिया भर ने
सब राजाओं से अधिक प्रतिमान है; उसकी धलसेना और
जलसेना शान्ति रख सकती हैं, विद्रोहियों को दबा सकती हैं
और चढ़ाई करनेवालों को भगा सकती हैं। वह महाराज
सम्बाट पश्चम जार्ज हैं।

१२—अब सब जगह शान्ति है। प्रजा को दसकी आवश्यकता थी। ज़सीदार वेखटके अपने खेतों में खेती करते हैं और उनको किसी का डर नहीं है। अच्छी सड़कें रेल और तार सब जगह 💱 जिनसे भारत के सब हिस्से ब्रह्मा समित एक दूसरे के मानी पास हो गयें हैं। पहिले यह बात न घी। हिन्दुस्थान और मध्य भारत मानों विलक्षल मिल गये हैं। समुद्रतट पर घुएं के जहाज़ फिरते हैं। सुग़ल बादशाहों को दिल्ली में अपने राज के दूर के हिस्सों के समाचार कई सप्ताह में पहुंचते थे और सेना के भेजने में महोनों लग जाते थे। अब वाइसराय घर्छे हो भर में दिसी या शिमले में बठे बठे बंगाल ब्रह्मा या मद्रास के हजारी मील के खानों का हाल जान लेते हैं और तीन चार रीज़ के भीतर ही भोतर जहां चाहें रेल से सेनायों को मेज सकते हैं। जब तक भारत में राजराजिखर हैं किसी लड़ाई भिड़ाई का खटका नहीं है। ब्रिटन को बादशाहत में हर जगह शानित रहेगी और इस भारतवासी सुख से रहेंगे।

## (३) सड़की और रेल को लन।

१—पचास वरस से जुक्छ अधिक हुआ जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी टूट गई और भारत का शासन दक्ष लैंड की महाराणी के हाथ में आया। तब से बहुत सी सड़कों और रेलवे लैंने बन गई हैं।

र-बहुत सी सुख की सामग्री जो हमको मिली है, बहुत सी बस्तु जो हमारे नित्य के काम में श्राती है, वह सामान जो भारत से दूरदेशों में बनता है इङ्गलिस्तान से या और देशों से श्राता है-जैसे तरह तरह के चाक़, कपड़े, घड़ियां, ताले, किताबें, दियासलाई और श्रनेक वस्तु जिनकी गिनती नहीं हो सकती यह सब श्रच्हों सड़कें न होतीं या रेल का प्रबन्ध न होता तो हमें देख न पड़ती और मिलती भी तो बहुत महँगी। व्यापार की उन्नति जेसी अब हम देख रहे हैं अगले दिनों में जब सड़कों बुरी थीं और रेल का नाम न था असमाव थी।

श्रमारत में अंगरेज़ी शासन से पहिती सड़कीं का ऐसा प्रवन्ध न था जैसा अब है। रास्ते बरसात में कास न आते थे; कीचड़ पानी से दब जाते थे। पुल कहीं दका दुका देख पड़ता था। माल असवाब बैलों पर लाद कर ले जाते थे। यात्री सुसाफ़िर घोड़े टहुआं पर चलते थे सो भी जिनके पास न थे वह दुखिया सैकड़ों मील पैदल चलते थे।

8—१८३८ ई॰ में सड़कों बनने लगीं। पहिले काम बहुत धीरे धीरे होता था क्योंकि अच्छी सड़कों के बनाने में बड़ा धन लग जाता था। लार्ड डलहोज़ो के शासन में १८५४ ई॰ में हर सूर्व में बारकमारतरी का महकमा बनाया गया जो सड़कों, सरकारी दमारतों और नहरों की देख भाल करें। बड़े बड़े शहरों के बीच में बड़ी सड़कों तो बनीहीं इनके सिवाय बहुत सी कची सस्ती सड़कों भी सारे देश में बनाई गईं। अब (१८१२ ई॰ में) पचपन हज़ार मील लम्बी पक्की सड़कों और एक लाख तीस हज़ार मील लम्बी कची सड़कों तथार थीं और एक बरस में उनको देख भाल में पांच करोड़ रूपया खर्च होता है।

प्रसि मं सन्देह नहीं कि पक्षी सड़कें अच्छी होती हैं शौर इनसे बड़े लाभ हैं। पर रेल की पटिरयां इन से बढ़कर काम की होती हैं। अब भारत में बाहर से बहुत सा माल आता है क्योंकि रेलों की दारा बहुत जल्दो और घोड़े से ख़रचे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ऐसे हो बहुत सो बस्तु बाहर मेजी जाती हैं; रेलों पर लाद कर बन्दरगाहों में पहुंचा ही जाती हैं। वहां जहाज़ों पर लद कर दूर देशों में पहुंचती ई। ऐसे ही भारत के एक भाग से दूसरे भाग में माल पहुंचाया जाता है। किसी सबे में फ़सल अच्छी हुई तो जितना अनाज वहां के रहनेवालों के काम का न हुआ वह बेच खाला जाता है और दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ऐसा न कर तो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाय। उन ज़िलों में बहुत भेजा जाता है जहां वर्षा न होने से अन्न न उपजा हो।

६ लोहे के भारी भारी पुलों से रेलें बड़ो निद्यां पार करती हैं। इन में कोई कोई तो दुनिया भर में बड़ी श्रेणी के हैं श्रीर मील भर से श्रधिक लस्बे हैं। लस्बी लस्बी रेल गाड़ियां दिन रात बिना बिलस्ब इन पर चला करती हैं। श्रगले दिनों में श्रच्छे ऋतु ही में लोग बाहर जाते थे। यात्रियों को कभी बाढ़ के कारण निद्यों के तीर पर कई दिन रुका रहना पड़ता था। श्रव पुलों की मिहमा से हर ऋतु में बड़ी सुगमता से याता हो सकती है। श्रांधी पानी से कुछ हानि नहों। वर्षा हो या स्वा, सब दिन श्रानन्द से लाहोर से कलकत्ते बारह सी मील या कलकत्ते से बस्बई साढ़े तेरह सी मील, रेल गाड़ी में बैठे बैठे चालीस घर्ण्ट में याती पहुंच सकता है। इससे पहिले श्रादमी दिन भर में दस से बीस मील तक चल सकते थे।

७—भारत में सब से पिछले रेल की सड़क केवल बीस मील लम्बी थी। यह १८५३ ई० में वम्बई में बनाई गई थी। १८५० में रेल की सड़क ३०० मील लम्बी थी। पचास बरस पीछे १८०८ में ३१००० मील लम्बी लैन बन चुकी थी। इस बरस तेंतीस करोड़ यात्री चले श्रीर ६ करोड़ चालीस लाख टन माल भेजा गया। तीसरे दर्ज के मुसाफ़िर से एक मील पीछे एक पैसा श्रीर एक टन माल पर मील पीछे दो पसा महस्त्त लिया गया।

### (४) डाक ग्रीर तार।

१—डाकख़ाने का जो अब प्रबन्ध है उसका अगले दिनों में नाम भी न था। जब अनेक राज थे और कोई बड़ा शासक न या तब डाकख़ानों का होना असम्भव था। और देशों में जो पत्र किसी दूत के हाथ भेजा जाता था वह बहुधा तो पहुंचता ही न था और जो पहुंच भी जाता था तो कई महोने लग जाते थे और ख़रच बहुत पड़ जाता था।

र-१८३७ ई॰ में सर्वसाधारण के लिये भारत में डाक ख़ाने खोले गये। उन दिनों टिकट न थे। अगोड़ महसूल देना पड़ता या और दूरी के विचार से कम ज्यादा महसूल लगता था। कलकत्ते से वस्वई तक चिट्ठी का महसूल तीला पीछे एक रूपया था।

३—१८५४ ई० में भारत में डाक का महकामा वनाया गया।

टिकट चलाये गये। इस समय सारा भारतखग्ड एक शासक के
शाधीन हो चुका था। इस कारण दूरी का विचार छोड़ कर

महसूल बांधा गया। इस के पीछे समय समय पर इसमें घटती

होती गई और होते होते जितना अब है वह होगया।

8—१८५६ ई० में ७५० डाकखाने और लेटर बकस थै। चिट्ठियां ३६ इज़ार मील चलीं। साल भर में ३ करोड़ चिट्ठियां श्रीर पारसल भेजे गये। ६० वरस के भीतर भीतर विना परिमाण उन्नति हुई। अब ७० हज़ार डाकखाने और लेटर बकस हैं। १ लाख ६० हजार मोल की टूरी तक चिट्ठियां भेजी जाती हैं। ८४ई करोड़ चिट्ठियां और पारसल भेजे जाते हैं। एक पैसे का पोष्टकार्ड ३००० मील तक जा सकता है और एक आने में रफ़्लिस्तान चिट्ठी जाती है जो ८००० मील टर है।

( 800 ) ५ जब १८५८ ई० में इङ्गलगड़ के बादशाह ने इस्ट इंग्डिया कम्पनी से भारत का शासन लेलिया तब सेविङ वेङ और मनी श्रार्डर न घे। अब ८००० डाकखाने के बैह्न हैं जिन में १२ लाख आदमियों के हिसाब है। इन में रेन्टिन्दुस्थानी हैं जो पहिली अपनी बचत का रूपया धरती में गाड़ देते थे। अब गवर्नमेग्ट उनके रूपयों की रचा करती है और उन्हें सूद भी देती है। १८११ ई॰ में १७ करोड़ क्पया सेविङ्ग बैङ्ग में जमा था। इतना धन डांक खाने के सेविङ वैङ्क में जमा होना इस बात का प्रमाण है कि लोगों को गवर्नमण्ड पर पूरा विखास है। ३७३ वारोड़ के मनी ग्राडर हर साल मेज जाते हैं। ६ इतना ही नहीं है कि तार से व्यापारियों की सहायता मिलती है और साधारण लोगों को अपने कामों में लाभ है। इससे शासन में बड़ी सुगमता है। ७—अनवर और और ज़ीव ऐसे पुराने शासकों को भी यह बड़ी सहायता का उपाय न जुड़ा था। १८५१ ई० में कलकत्ते में तार की पहिली लैन बनाई गई। यह बीवल ८२ मील लखी थी। इसके चार बरस पीछे लार्ड डलहोज़ी के शासन में २००० मील लैन खोलो गई। ६० वरस पीछे अब ७५००० सील लम्बी लैन पर ७००० तार घर काम कर रहे हैं और इन पर से साल में एक नरोड़ बीस लाख ख़बरें भेजी जाती हैं। जो चाहे बारह लफ़जी का छोटा तार सैकड़ों क्या हजारों मील की दूरी पर क आने खर्च वारके कुछ सिनटों में अपने हित सित्र की पास भेज सकता है। (५) नहर और आवपाशी (सिंचाई)।

१ नहरें माल और यातियों को रेल से भी सस्ते भाड़े पर ली जाती हैं। उनसे यही काम नहीं लिया जाता। वह धरती के वड़े वड़े दुनड़ों को पानी देती हैं। पहिले भी नहरें थीं पर जिस समय श्रङ्गरेज़ों ने देश का शासन अपने हाथ में लिया तो उन में वहुत ्थोड़ी नहरें नाम की थीं। लड़ाई श्रीर श्रशान्ति ने उनका नाश कर दिया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पुरानी नहरों की मरमात की श्रीर नई नहरें खुदवाईं।

२ जो नहरें १८५८ ई० में जारी थीं उन से १५ लाख एकड़ धरती की सिंचाई होती थी। तब से पिछले ६० वरस में ४५ करोड़ रूपया नहरों में लगचुका है। अब भारत में दुनिया अर में सब से अच्छा सिंचाई का प्रबन्ध है। दो करोड़ तीस लाख एकड़ से अधिक धरती की इस से सिंचाई होती है और इस में ६१००० रूपये से अधिक की फसलें होती हैं।

३—अपर गंगा की नहर एक नई नदी की भांति ४६० मील सम्बी है और इसकी शाखायें ४४८० मील सम्बी हैं।

8—पंजाब में बड़ी नहर और उनकी शाखायें ४५०० मील लक्षी हैं। और १०५०० मील छोटे छोटे खाल हैं। यह सब पचास लाख एकड़ धरती की शाबपाशी करते हैं। चन्हाब की नहर ने एक सूखे और उजाड़ देश को हरा भरा बाग बना दिया जिसका चित्रफल बीस लाख एकड़ है। सिंध को उस धरती में जो सूखा जंगल या गेहं बहुतायत से पैदा होता है। यह गेहूं दस लाख खेतिहरों के खाने में शाता है। यह खेतिहर और इलाकों से शाकर यहां वस गये हैं। सिंध की यह नई शाबादी केवल वहां के रहनेवालों ही को भोजन शत्र नहों पहुंचाती। वहां से हर साल तीन करोड़ क्पये दाम का गेहूं और देशों में जाता है। यह पुराने समय का बन था। यहां श्रव हरे भरे गांव हैं जिनमें शब्ही सड़कों, बस्बे चौड़े घर, कुएं समजिदें पेड़ों के कुन्न श्रीर बाग लहलहा रहे हैं।

#### (६) खेती।

१—भारतखंड के रहनेवालों का सब से बड़ा काम अन उपजाना और ढोर पालना है। यहां ३० करोड़ आदमी रहते हैं जिन में दो तिहाई खेतीही से जीते हैं। यह देश मुख्य खेतों का ही देश है और गांव में दस में नी आदमी खेती बारी करके जीते हैं। इस से गवर्नमेख्ट खेतिहरों पर बिशेष ध्यान रखती है और दन्हें हर तरह की मदद देती है। यह काम ऐसे होता है।

२—प्रजा की लिये परम आवश्यक बात शान्ति और रचा है।
जब प्रजा की मारती और देश का सत्यानाश करती पल्टनें दधर
उधर फिरती हीं; खित उजाड़ती और दुखिया किसानों की
फसलैं काट काट कर गांवों की जलाने में लगी रहती ही तो
खिती करना असभव ही जाता था। अब सब जगह शान्ति है।
ज्यों ज्यों देश अङ्गरेज़ी शासन में-आता गया और ब्रिटिश
दिख्या का अंग बनता गया प्रजा अपने खेतीं में सुख चैन से
खिती करने लगी।

श्-ितिसान की दूसरी आवश्यकता धरती का उचित लगान या पोत है। वह अङ्गरेज़ी शासन में बहुत ही उचित है और उसे देकर जो रूपया बचे उसे प्रजा जैसे चाहै खर्च करे और अपने काम में लाय। लगान तहसील करनेवालों को सरकार बड़ी बड़ी तनख़ाहें देती हैं। प्रजा को इन्हें कुछ देना नहीं पड़ता। जितना अनाज जिसीदार के काम का न हो उसे वह सीदागरों के हाथ बच सकता है जो देश के और प्रान्तों में बचने के लिये उसे मोल ले लेते हैं। पर जो अच्छी सड़कों और रेलें तो सीदागर ऐसा कभो न कर सकते। यह सब वस्तु सरकार के प्रबंध से मिलती हैं जिन से ज़िमीदारों का बड़ा लाभ है।

8—सरकार ने प्रजा श्रीर उनकी सन्तान के लिये ज़िराश्रती (खेतो के) कालेज श्रीर तजरुवों के फार्म (खेत) स्थापित किये हैं जिनमें खेती की नई नई रीतियां सिखाई जाती हैं, जिन से खेती में विशेष लाभ श्रीर सुगमता हो। श्रीर श्रीर देशों से नये नये श्रनाज फल तरकारी, में वे लाकर इन फ़ार्मों में बोये जाते हैं। फ़िसल उगाने की नई रीतियां, नये हलों श्रीर नये बीजों की परीचा की जाती है। जो रोग पीधों की हानि करते श्रीर गेहं चावल, कहवा, श्रीर ईख श्रीर श्रीर फिसलों का नाश करते हैं उनकी जांच की जाती है। जो लोग इन रोगों की जानते श्रीर इनकी दवाई, इनके रोकथाम को जानते हैं वह गांवों में दौरा करने भेजे जाते हैं कि यह किसानों श्रीर बाग्रवानों को इन रोगों से छुटकार का श्रू के से श्रच्छा उपाय बता दें।

५—एक महकमा पश्चितिक्सा का भी है जिसे सिविल विटिरन्री डिपार्टमेर्ट वहते हैं। इसके उहरेदार ज़िमीदारों के होरों की देखशाल करते हैं और जहां तक हो सकता है उन्हें देखशाल दवाई दरान भी रीति सिखाते हैं। इस विद्या के सदरसे भी हैं जहां लोगों को पश्चितिक्सा सिखाई जाती है। वह लोग पश्चों को जाति में उन्नति का भी उद्योग करते हैं जिस से ज़िमीदारों को वैसी ही अच्छी गायें मज़वूत और वड़े वैल, घोड़े और टहू मिल सकें जैसे इङ्गलिस्तान श्रीस्ट्रेलियां और श्रद्भरेज़ी राज के और देशों में होते हैं।

६—सव जगह ज़िसीदारों के लड़कों के लिये मदरसे खोल दिये गये हैं जिस में वह लिखना पढ़ना सीखें क्योंकि किताबीं से बहुत सी विद्या जानी जाती हैं। इस लिये जो लोग पढ़ सकते हैं वह ऐसा ज्ञान पा सकते हैं जिन से वह धरती पर अच्छी खेती कर सकें और अपना हिसाब किताब रख सकें जिसमें उन्हें कोई धोखा न दे।

#### (७) अकालपीड़ितों की संदायता।

१—प्राचीन काल में भारत में कितने ही बड़े काल पड़े थे जिसका हाल हमें हिन्दुओं को पोष्टियों से व्योरवार मालूम होता है। उसके पीछे जब यहां मुसलमान बादशाह थे उस समय जो काल पड़े उनका व्योरवार हाल इतिहासों में लिखा है। अकबर के समय में कम से कम तीन बड़े काल पड़े थे। लाखों श्रादमी मर गये क्योंकि उस समय में रेल नहीं थी और दूर से श्रव भेजने का कोई सामान न था।

२ नाल पड़ने के कई कारण हैं। इसका सब से बड़ा कारण पानी न बरसना है। पर इसके सिवाय लड़ाई डकैती श्रीर कुप्रबन्ध से भी काल पड़ जाता है। जहां कहों यह बातें हों वहां पानी बरसे तीभी किसान अपने खेतों को ठोक जोत बो नहों सकते।

३—अब भारत में शान्ति और सुप्रवन्ध है। उससे काल की कुछ कारण तो दूर कर दिये गये। पर अच्छो से अच्छी गवर्नमण्ड भी पानो नहीं बरसा सकती। फिर सखे का भी उतना डर नहीं रह गया।

8—अगले दिनों में जब बहुत से खाधीन राजा थे तब हर एक को अपने अपने राज की फिकिर करनी पड़ती थी। उसे दूसरे राज की कुछ परवाह न रहती थी। उसे इतनी भी खबर न मिलती थी कि दूसरे राज में क्या हो रहा है। भारत का हर एक भाग तभी काल से बच सकता है जब सारे देश को एक हाकिस हो, क्योंकि वह बड़ा हाकिस यानी वाइसराय देश के सब हिस्सों की बरावर ख़बर ले सकता है।

५—भारत इतना वड़ा देश है और उसमें इतने स्वे हैं कि जब किसी एक हिस्से में पदावार की कमी हो तो किसी दूसरे में अवश्य वहुतायत से होगी। जब इन स्वों का एक वड़ा हाकिम हो तब वह एक स्वे से दूसरे में सहायता भेजवा सकता है।

६—अगले दिनों में अगर एक प्रान्त दूसरे प्रान्त को सहायता भी करना चाहता तीभो नहीं कर सकता या क्योंकि रेख तो थी नहीं, अच्छी सड़कों भी कम थीं सड़कों तो जैसी अब हम देखते हैं ऐसी एक भी न थी।

् जब से सरकार अङ्गरेजों ने भारत का शासन अपने हाथीं में लिया तब से बहुत सा उद्योग किया गया, बहुत सा रूपया ख़र्च हुआ बहुत सी समातियों की परोचा की गई। इतना कष्ट उठाने से काल के दूर करने की बहुतसी तरकी मालूम हुई और वह यह हैं; पहली—सार देश और विशेषकर उन देश में जहां पानी कम बरसता है रेलें बनाई गई। अब भारत के हर भाग में रेल में बैठ कर पहुंच सकते हैं और इसी तरह अह भी ला सकते हैं। कुछ ही दिन बीते हैं कि एक प्रान्त में स्खा पड़ जाने से कुछ भी अन न हुआ, तो वहां रेल हारा पचीस लाख टन अनाज पहुंचा दिया गया।

द—दूसरी—देश के बड़े बड़े भागों में अब नहरों से सिंचाई होती है इस भांति वहां से काल पड़ने का डर सदा के लिये हटा दिया गया है। क्योंकि पानी वरसे या न बरसे नदी के पानी से नहर सदा भरी रहती है। नदियां पहाड़ों से जाती हैं श्रीर उनमें बर्फ का पानी होता है श्रीर वह बरसात के श्रासरे नहीं हैं। ८—तीसरी—पानी न वरसे और पैदावार न हो तो ज़मीन का लगान साफ़ कर दिया जाता है। दुखिया ज़मीनदार को सरकार की कुछ देना नहीं पड़ता और उसे खाने को और अगले साल के लिये बीज मोल लेने के लिये पेशगी रुपया भी दे दिया जाता है। १८०२ ई० में कुछ खानों में पानी विलक्षल न बरसा तो ज़मीन के लगान का दो करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। सन् १८०३ ई० में सरकार ने प्रजा की सहायता और लगान माफ़ करने में उनतीस करोड़ रुपया खुचे किया।

१०—चौथी—इसदादी (सहायक) काम खोले जाते हैं जैसे किसी वड़ तालाव का खोदना या सड़क की बनाना। जो लोग इन कामों पर लगाये जाते हैं उन्हें मज़दूरी दी जाती है। इस रीति से उनको भिखमंगों की तरह खाना नहीं मिलता और वह मज़दूरी पाते हैं। जो काम वह करते हैं लोगों के सदा के लिये लाभदायक होता है। जो आदमी काम नहीं कर सकते जैसे बूढ़े और वीमार उन्हें बिना मज़दूरी किये रुपया दे दिया जाता है।

११—पांचवी—सहायक कंपों में असपताल भी खोले जाते हैं और गरीबों को पूरी पूरी देख भाल होती है जिल में वह खोग जीते रहें।

१२ छठी देश भर में अन्नविचनेवालों को स्चना दें दी जाती है कि अनाज की आवश्यकता है, जिस पर वह बहुत सा अनाज लाते हैं। व्यापारी लाभ उठाने के लिये यह काम प्रसन्नता से करते हैं। कोई दबाव उन पर नहीं डाला जाता न कोई कड़ाई को जाती है।

१२ सातवीं सरकार ने अकाल का एक ज़ाबता (नियमा-वली) बनाया है जिसमें इस बिषय के सब नियम लिखे हैं। इससे सब अपसर जान लेते हैं कि हम को क्या करना उचित हैं। सहंगी न भी पड़े तो भी हर सूबे में इसदादी (सहायतार्थ) काम के नक्षी तैयार रहते हैं और गवर्नमेग्ट की ओर से संजूरी दीजाती है जिसमें स्खा पड़ने पर किसी प्रकार का बिलस्ब न हो, न समय ह्या नष्ट किया जाय।

१४—श्रन्तिम उपाय यह है कि सरकार १८७८ ई० से हर साल डेढ़ करोड़ रूपया अलग् रखती जाती है जिससे किसी सूवे में श्रकाल के लच्चण देख पड़े तो लोगों को सहायता के लिये सरकार के पास अरपूर धन रहे श्रीर काल का पूरा प्रतिकार हो सके।

> (८) सेविंग बंक और साभे की पूंजी के बंक। (जि़मींदारी या ज़िरअती बंक।)!

१—सब जानते हैं कि जब किसी के पास बहुत सा रूपया हो तो उसमें से कुछ बचा लेना कैसो अच्छी बात है। क्योंकि वह बीमार पड़ जाय काम करने के योग्य न रहे, या बूढ़ा हो जाय तो वह जमा धन उसके काम आयेगा। इसलिये गवनमण्ड ज़िमीदारी को रूपया बचाने में मदद देती है।

२ नभी तभी सब की थोड़ा बहुत उधार लेने का काम पड़ ही जाता है। अगले दिनों में और अब भी साहकार लोग बड़ा स्द लेते थे। कोई गरीब आदमी इनसे क्पया उधार ले तो अभागा कभी उच्छन नहीं होता। इसी कारण गवर्नमेण्ट जिमोदारी को थोड़े स्दूर पर उधार देकर उनकी सहायता करती है। यह इस रौति से होता है।

र—डाकखानों में सेविङ बैड़ हैं। इन में जिसका जी चाहै हैं। श्रीर जब जी चाहै चार श्राने तक जमा कर सकता है। यह रूपया उसकी बचत में रहता है श्रीर इस पर ३) सैकड़ा सालाना स्ट्र भी मिलता है। देश के बैड़ों में इस से श्रधिक भी स्ट्र मिल जाता है पर उनमें छोटी छोटी रक्में जमा नहीं होतीं और अच्छे से अच्छे बद्ध के टूटने का डर रहता है। सरकारी बैद्ध टट नहीं सकता। १८११ ई० में एक करोड़ रूपया डाक ख़ाने के बद्धी में जमा था। यह गरीबों का बचा हुआ धन है। साल भर कोई पांच सी रूपये से अधिक सेविद्ध बैद्ध में जमा नहीं कर सकता और न किसी का पांच हुज़ार रूपये से अधिक जमा रह सकता है।

8—१८८३ ई० से सरकारी अफ़सरों को यह अधिकार दिया गया है कि योड़े सद पर और कभी कभी विना सद के भी ज़मीदारों को रूपया उधार दें जिस से वह बीज या अच्छे छोर सोल ले सके और जब उपज अच्छी हो तो उधार पाट दें। १८०८ ई० में ऐसे उधार में दो करोड़ रूपया लगा था।

प्र—१८०४ ई० में गुवर्नमेग्ट ने जिमीदारी वैद्ध और साभी की पूंजी की सोसाइटियां (समाज) खापित की। इनका एक एक मेळ्बर दूसरों को मदद दें सकता है और दूसरों से मदद ले सकता है। जिनकी पास क्पया होता है वह जोग मिलकर एक वैद्ध बना लेते हैं। ऐसे बैद्ध से घोड़े खुद पर उधार मिल जाता है। ऐसे वैद्धों को सरकार भी क्पया उधार दे देतो है कि अपना काम चलायें। ऐसे वैद्धों का एक एक मेळ्बर उधार पाटने का जिमोदार होता है इस लिये इन वैद्धों को लोगों से घोड़े व्याज पर क्पया मिल जाता है जो जिमोदार को निरी अपनी जिमोदार प्राया मिल जाता है जो जिमोदार चाप उधार ले तो क्पया देनेवाले महाजन को सदा यह खटका लगा रहता है कि कदाचित् क्पया न पटै। इस कारण क्पया देनेवाला इस खटकी को मिटाने के लिये बड़ा भारी खुद लेता है पर जब बहुत खादमी धिल जारां चीव मळ वी सळ तथा। पाटने का भार प्रारं

कपर से तो यह चिन्ता घट जाती है और इसी कारण साहकार थोड़े व्याज पर रुपया देने को तैयार हो जाता है। फिर इस वैद्ध से इसके मेम्बर थोड़ा सा अधिक सूद देकर रुपया उधार लेते हैं। इससे कुछ लाभ भी हो पड़ता है जो अपने अपने हिस्से के अनुसार मेखरों में बंट जाता है।

६—यव ऐसी वहुत सी सोसाइटियां हो गई हैं जिन का आरम १८०४ ई० से हुआ। १८११ ई० में व्रिटिश इण्डिया में इनकी गिनती साढ़े तीन हज़ार घी और इन की कुल पूंजी एक करोड़ तीन लाख की रही। इस पूंजी में सात लाख से कुछ श्रीधक सरकार का कर्ज़ी था।

#### (८) व्यापार ।

१—भारत से श्रीर श्रीर देशों से सैकड़ों वरस से व्यापार होता रहा है। पर पुराने समय में यह व्यापार वहत कम या। शालकत जितनी चीलें श्रीर देशों से शाती हैं या जी श्रमवाव यहां से श्रीर देशों की मेला जाता है उसकी श्रपेचा जिन बल्लुशी का व्यापार होता था वह बहुत थोड़ी थीं। जब तक सारे भारतवर्ष में शांति खापित नहीं हुई श्रीर श्रच्ही सड़कों शीर रेल नहीं बनी देश के भीतरी व्यापार को उन्नति न हो सकी। इसी तरह समुद्र पार दूर देशों के लिये धुश्रांकश जहान की

२—पिंचले भारत में वन्दरगाइ बहुत कम थे। जो प्राने थे उन में बहुत हुन्छ ठीकठाक किया गया और उनमें प्रिक्ष जगह निकाली गई। अब जहाज़ी पर से बड़ी सुगमता मे माद असवाब और मुसाफिर उतरते हैं। भारत के बड़े कड़े वन्दरगाह कालकत्ता, वस्वई, रंगून, सदरास, कराची और चटगांव में हैं। इनमें से रेल की लखी लखी लेनें भारत के सब प्रान्तों में पंहचती हैं श्रीर जो माल जहाज़ी पर लदकर परदेश से श्राता है। उसे दो ले जाती हैं।

३—१८६८ ई० से व्यापार में बड़े वेग से उन्नित होने सगी।
इसी साल खज़ को नहर खुली श्रीर उसमें से होकर जहाज़
श्राने जाने लगे। इङ्गिलिस्तान से भारत की पुरानी राह सारे
श्रिक्ता महाद्दोप का चक्कर लगाती थो श्रीर सी दिन श्रीर
कभी कभी इस से भी श्रिषक दिनों में याचा पूरी होती थी।
श्रव सोलह ही दिन लगते हैं।

8— ज्यों ज्यों व्यापार में हिंद हुई त्यों त्यों सरकार भी देश में आने का कर (करूम खूटो) घटाती गई। पहिले जो माल वाहर से इस देश में आता था उसके दाम पर बीस रूपया सेकड़ा कर लिया जाता था। अब केवल पांच रूपया सेकड़ा लिया जाता है। लोहे और इस्पात की चोज़ों पर १) सेकड़ा और रूई के कपड़ों पर ३॥) सेकड़ा टिकस है। बहुतसी चीज़ें जैसे कितावें ऐसी भी हैं जिन पर टिकस नहीं हैं।

भू-१८३४ ई० से सात करोड़ रुपये का माल बाहर से आया श्रीर ग्यारह करोड़ का माल बाहर गया। १८११ ई० में एक श्ररब उन्हत्तर करोड़ का माल बाहर से आया और दो अरब सोलह करोड़ का माल बाहर गया। समुद्र की राष्ट्र ट्रियों से भारत का जो व्यापार अब है वह ऐसे व्यापार से जो पचास बरस पहिले था नो गुना बढ़ गया है। यह व्यापार दुनिया के सब देशों से है। भीतर भानेवाला माल आधे से अधिक ब्रिटन से आता है बाकी और देशों से। बाहर जानेवाला माल का एक चौथाई ब्रिटन को, बाकी और देशों को कुछ यूरोप और कुछ एशिया में भेजा जाता है।

#### ंबाहर जानेवाला माल।

६—जी चीजें भारत से बाहर जाती हैं वह दो तरह को हैं; एक वह जी इस देश में बनाई जाती है और दूसरो वह है जो यहां पैदा होती है। यहां की पैदावार को मुख्य बस्तु यह है, रूई, सन, अनाज, चावल, गेहूं, तिलहन, चाय, अफ़ोस, मसाला, फन, नील, दाल, तिल और कहवा। भारत में यह चीज़ें बनती हैं सूत, कपड़ा, खाल और चमड़ा, सन के बोरे और लाह के रक्ष।

अभारत में बहुत सी चीजं ऐसी हैं जो और देशों में पैदा महीं होतीं, या जो और देशों में कम मिलती हैं। उन सब की आवश्वकता है इस लिये और देशों में बिना महसूल चली जाती हैं। जो पांच बड़ी बड़ी जिनमें रूई, सन, तेलहन, चावल, गेहं किसान पैदा करते हैं, वह सन् १८११ ई॰ में बारह करोड़ रुपये के दाम की बाहर गईं। यों कहना चाहिये कि सरकारी लगान देने के पीछे व्यापारियों को अपने ही देश में बैचने के लिये भनाज देकर और अपने काम भर के लिये अपने पास रखकर जिमीदारों ने भारत की मालगुज़ारों की आमदनी से साढ़े तोन गुने दाम की पैदावार दूसरे देशों को भेजो।

#### भीतर श्रानेवाला माल।

द—तोनं सी बरस इए जब ग्रङ्गरेज व्यापारी पहिले पहिल भारत को ग्राये घे तब वह ग्रपने साथ मुख्य करके यह चौज़ें लाये घे, सोना, चांदी, जनो माल ग्रीर मख़मल।

श्रव वह यूरोप को बनी बेगिनतो चीज लाते हैं जिनमें मुख्य यह हैं, रूई के कपड़े, धातु, चीनो, सब तरह को कलें, लोहे का सामान, केंची, चाकू, खाने पीने को बस्तु, मिट्टो का तेल, जड़ी बृटियां और दवाइयां।

८-वहुत पुराने समय में और उसने पीके भी सैकड़ी बरस तक भारत में जिस चीज़ का काम पड़ता था वह यही बनती थी या पैदा होती थी। गांव गांव में अपनी अपनी फ़िस्ती थी और अपने अपने कारीगर। फिर एक दिन ऐसा आगया कि लोगों के काम की चीज़ें और देशों में अच्छी और सस्ती मिलने लगीं। इसलिये लोग उन्हें मंगवा लेते थे। श्रव भी यही दशा है। पर वह दिन निकट आ रहा है जब इस देश के काम को चीज़ें यहीं बन जाया करेंगी। बड़े बड़े शहरों में कारख़ाने और वर्षशाप खुल गये हैं। बखर्ड, कलकत्ता और कानपुर में रूई के पुतलीघर बन गये हैं। श्राजनात कपास, रेशम, सन, कची खालें, चमड़ा और लकड़ी भारत से बहुत दूर यरीप की जाती हैं। वहां चतुर कारोगर उनके सामान बनाते और फिर भारत को भेज देते हैं। इस देश के कारीगर भी निष्ठण होते और मेहनत से काम करते तो यह सब चीजें यहीं बन सकतो थीं। सरकार अब कारीगरी के मदर्स बहुत जगह खोल रही है जिससे यहां ने कारीगरों को बहुत तरह की चीज़ें बनानी आजायं।

(१०) स्वास्थ्यरचा जीर साधारण स्वास्थ्य।

१—ईस्ट दिख्या क्रम्यनी ने पिंचले ही लोगों के लाभ के लिये अस्ताल खोले और दवादयां और डाक्टर भेजे। १८५८ ई॰ में ईस्ट दिख्या क्रम्पनी टूट गई और महाराणी विक्टोरिया ने राज्य का भार अपने हाथों पर लिया। उस समय एक सी वयालीस सिविल अस्पताल थे। जिनमें सात लाख रोगियों की चिकित्सा हुई। उसके पचास बरस बाद १८०७ ई॰ में अट्राई हज़ार सरकारी अस्पताल थे जहां अट्राई करोड़ रोगियों की चिकित्सा हुई। इसके सिवाय पांच सी निज के अस्पताल थे

जिनमें अधिकतर पादिरयों के थे। रेल और पुलिस के नौकरों के लिये पांच सी अस्पताल और भी थे, जिनमें भी लाखी रोगियों की चिकित्सा की गई।

र—सरकारी मेडिकल डिपार्टमेग्ट में हर दर्ज के सकड़ों डाक्टर हैं। इन सब को सरकार से वेतन मिलता है भारत के हर एक ज़िले में सिविल सरजन के अधीन एक बड़ा अस्पताल रहता है। जिनमें कहीं कहीं बहुत सी सीखी हुई औरत (नरसें) सिविल सरजन के नीचे हैं। बड़े बड़े कसवों में भी कोटे कोटे अस्पताल हैं जिनमें असिस्टग्ट सरजन और नरसें जाम करती हैं। देशों और बिलायती सिपाहियों का बिशेष ध्यान रक्वा जाता है। फ़ीज़ों वैद्यक बिभाग अलग है। हर र र रिजिमेंट में अलग अलग डाक्टर और नरसें हैं। सिपाहियों की चिकिता सुक्त होती है और उन्हें दवाई भी बेटास मिलती है।

३—परदेवाली और जंची जाति की स्तियों के लिये जो साधारण अस्पतालों में नहीं जा सकतीं जनाने अस्पताल हैं जिनमें स्त्री डाक्टर और निरसें नियुक्त हैं। इस मांति के दो सी साठ अस्पताल है और उनमें हर साल बीस लाख से अधिक स्तियों की चिकित्सा होती है।

8—भारत में जिस रोग से लोग बहुत सरते हैं वह बुख़ार है और उसके लिये सब से बढ़ कर दवाई कुनाइन है। यह एक सिनकोना पेड़ के रस से बनती है और इसके पैकट जी सात सात येन के होते हैं सरकारी डाकखानों में पैसे पैसे मिलते है। योहीं देश भर में इसके लाखों पैकट ऐसे स्थानी पर विक जाते हैं जहां अस्पताल नहीं है।

भ जिस तरह सरकार रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करती है उसी तरह रोगों को दूर करने का उद्योग करती है।

मेडिकल डिपार्टमेग्ट के सिवाय एक सास्थ्य का विभाग भी है जिसके अफसर रोगों के दूर करने में तत्पर हैं। वहुत से बड़े बड़े नगरों में ख़च्छ पानी पहुंचाया जाता है। पानो बड़े बड़े तालावों में जमा कर लेते हैं और ख़च्छ और गुड करके नलीं हारा घर घर पहुंचाते हैं। गहरों से मेले और गन्दे पानी बाहर निकाल देने का प्रबन्ध किया जाता है। वाज़ार साफ किये जाते हैं। बड़े बड़े गहरों में छिड़काव किया जाता है जिसमें धूल और गदी बैठ जाय और जितना कूड़ा गहरों में होता है डसे या तो जला देते हैं या खाद के काम में लाते हैं।

६—शीतला के रोकने के लिये टीका लगानेवाले सरकारी नीकर नियुक्त हैं। यूरोप में इस भयानक रोग से पहिले बहुत से आदमी भर जाते थे। पर अब कोई भी इस रोग से नहीं भरता। क्योंकि टीके से अब बड़ा लाभ हुआ है। वैसेही भारतवर्ष में भी इस रोग से पहिले से अब कम सत्यु होती है क्योंकि अब यहां भी बहुत लोग टीका लगवाते हैं। अगर हर एक मनुष्य टीका लगवाये तो शीतला से कोई भी न मरे।

७—एक और भयानक रोग ताजन है। यह भारत में बहुत दिनों से है। १८६ ई० में यह बीमारी बम्बई से फैल गई और बहुत से आदमी मर गये। बड़े यम से डाकरों ने यह मालूम किया है कि यह बीमारी चूहों से आदमी तक मिल्लयां पहुंचाती हैं। इस रोग के रोकने के लिये सब से पहले चूहे मरवा डाले जायं। जिस घर में ताजन हो उसे जला देना चाहिये और अगर ऐसा न हो सके तो उसकी दोवारें और कत ऐसे पानी से धोई जायं, जिसमें परमेंगनेट आफ पोटास घुला हुआ हो। जिन लोगों में इसके फैलने का डर हो उनको प्लग का टीका लगवा देना चाहिये। यह सब काम खास्थ्यरचा बिमाग के अफसर करते हैं।

# ( १८५) (११) भिचा।

१—ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में कोई सरकारी सदरसा नहीं पाया। १७८२ ई॰ में वारेन हिस्टिङ्गज़ ने सुसलमानीं के लिये एक सदरसा खोला। दस बरस पीछे लार्ड कार्नवालिस ने हिन्दुन्त्री के लिये बनारस में एक कालेज खोला। पीई धीर धीर स्तूल और कालेज खुलते रहे। ग़दर की दूसरे साल १८५८ ई० में कलकत्ता, सदरास और बम्बई युनिवरसिटियां खापित हुईं।

२—इसी समय के लगभग शिचाविभाग का महकसा बना, श्रीर नय सदरसे खोलने श्रीर उनके बार में रिपोर्ट करने के लिये इन्सपेक्टर नियुत्त हुए। जब १८५८ ई० में यहां का राज्य महाराणी विक्टोरिया के हाथ में गया तो आरत में कुल तेरह कालेज ये और स्कूलों में कोई ४० इज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे।

२—पिक्क्ले पंचास बरस में बहुत कुक्क बढ़ती हुई है। लार्ड मेंग्री, लार्ड रिपन और लार्ड करज़न ने शिचा की ग्रीर विशेष ध्यान दिया है। १८०८ ई० में १७२ कालेज घे जिन में पचीस इज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे और एक लाख अरसठ इज़ार मदरसे थे जिनमें दस लाख विद्यार्थों थे। इस बरस छ करोड़ सात लाख रूपये शिचा में खर्च हुए। मदरसे बहुत तरह ने हैं जिनमें सबसे छोटे दरजे के प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है और ऐसी बहुत सी बातें भी पढ़ाई जाती हैं जो जमीदारीं के लिये लाभदायक हैं, जैसे हिसाब, कुछ भूगोल घोड़ी पैमाइश गांव के कागज़ और और साजूली बिषय। कुल विद्यार्थियों का 🖁 प्राइमरी स्कूलों में हैं।

- ४- इन से जपर के दरजें के सेका खरी स्कूल हैं जिन में या तो मङ्गरेजी पढ़ाई जाती है या निरी देशभाषा। मिडिल खा़्लों में भाषा, व्यावरण, अङ्गग्णित, बीजगणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, विज्ञान खेती का तत्व भी पढ़ाया जाता है। हाई स्कूली में भी यही बिषय पढ़ाये जाते हैं पर मिडिल से कुछ अधिक।

4—कालेजों में केवल वही विद्यार्थी पढ़ सकते हैं जिन्हों ने युनिवरिसटी की मेद्रीज़लेशन परीचा पास की हो। विद्यार्थी भाषागणित, इतिहास या ऐसा ही किसी और विषय में डिगरी पाने के लिये पढ़ते हैं जो कालेज में पढ़ाया जाता हो। इन कालेजों में बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर वह सब विद्या सिखाते हैं जिनकी यूरप में चरचा है।

इंडिस्ट्रियल (दस्तनारी) के हैं जहां बढ़ ई, लोहार, मोची, दरजी, जुलाहे, ठठेरे का काम, दरी विनना, माली का काम और और पेग्री सिखाय जाते हैं। आर्ट स्कूलों में नक्या बनाना, नकाशी (स्तूर्त्ति बनाना), तसवीर बनाना और सङ्ग तराशी सिखाते हैं। इंजिनियरिंग कालेजों में इंजिनियरी सिखाते और विद्यार्थियों को सहकमा तामीरात के लिये तैयार करते हैं। कामकारी और पण्डियों को पालने की बातें बताई जाती हैं। मेडिकल स्कूल और वालेज भी हैं जिन में खेतो और पण्डियों के पालने की बातें बताई जाती हैं। मेडिकल स्कूल और वालेज भी हैं जिन में वैद्याल और जर्गही पढ़ाई जाती हैं। कानूनी स्कूल और कालेजों में कानून की सब शाखाओं की पढ़ाई होती है और देनिङ्ग कालेजों और नारमल स्कूलों में मास्टर व मुद्दिसीं को पढ़ाना सिखाया जाता है।

## (ब) २—भारत का शासन और प्रबन्ध।

### (१) भारत नी गवर्सेण्ट।

१—भारत के राजराजिखर ग्रेट जिटन और आयरलेख के भी बादयाह हैं। इस लिये वह इक् लिस्तान में विराजमान हैं। वहां राज्य का प्रबंध करने के लिये दो वड़ी बड़ी सभायें बादयाह के सहायक हैं जिन्हें पालीं भेगट कहते हैं। इन में एक का नाम हीस आफ लार्डस (सामंत समाज) है और इसके ६१८ मेस्बर (सस्य) हैं और दूसरे का हीस आफ जामन्स (साधारण समाज) है जिसमें ६७० मेस्बर हैं। सारे कानून पालीं मेगट में बनते हैं और वादयाह उन पर अपनी अनुमति देते हैं।

र-विटन के शासन के निमित्त बादशाह का एक प्रधान मंत्री होता है। वह सदा साधारण समाज में से लिया जाता है। यह अपनी सहायता के लिये और मंत्री साधारण समाज में से घुन लेता है। इन में से एक एक के श्रधिकार में एक महनमा रहता है। इन्हीं मंत्रियों में से एक के श्रधिकार में भारत के शासन का काम है। इसे भारत का सेक्रेटरी श्राफ स्टेट कहते हैं। इसकी सहायता श्रीर सलाह के निमित्त एक कौंसिल (सभा) है जिसे इण्डिया कौंसिल कहते हैं। १८१२ ई० में इस कौंसिल में १३ मिखर थे जिनमें दो भारतवासी थे एक हिन्दू श्रीर एक सुसलमान। यह दोनों भी इज़लिस्तान में रहते थे। श्रीर सब श्रूरेज़ श्रफ्सर थे जो बरसों तक भारत में रह चुके श्री। श्रीर भारत श्रीर उसके वासियों को भली भांति जानते थे।

र-भारत में राजराजिखर का एक नायब (प्रतिनिधि) या वादसराय रहता है जो उसकी जगह शासन करता है। जब नभा इस नाइ भारी या परम उपयोगी नाम पड़ जाता है तो वह सेक्रोटरी आफ स्टेट ने पास तार भेजनर उसकी अनुमति ले लेता है।

8—वाइसराय को यवर्नर जनरल भी कहते हैं। वाइसराय बहुधा बड़े जंने घराने के अभीर होते हैं और नियमानुसार पांच बरस तक भारत का शासन करते हैं। वह राजराजिखर के प्रतिनिधि होते हैं और दरबार में सब राजा और नवाब उनको ऐसे ही नज़रें देते हैं जसे आप रूप राजराजिखर को। जैसे इक्लिस्तान में राजराजिखर अपराधियों को चमा करते हैं वैसे ही इन्हें भी यह अधिकार है कि उचित समभें तो किसी ऐसे अपराधी का अपराध चमा करदं जिसके लिये प्राणदंड की याजा अदालत से हो चुकी है।

भू—वाइसराय की सहायता के लिये दो कींसिलें होती हैं। इनमें से एक सात मिस्परों की है जिनमें भारत की सेना के सेनापति (कमांडर इन चिफ़) भी एक हैं। १८१२ ई॰ में इन मिस्बरों में एक भद्र भारतवासी भी था। इस कोंसिल का नाम इक्ज़िक्य्टिक कोंसिल (प्रबंधकारिणी सभा) है। इसका अधिवेग्रन छः महीने दिसी में जो अब फिर मुग़ल बादणाहों के राज्य को भांति भारत की राजधानी है और ६ महीने मई से अकतूबर तक ग्रिमला पहाड़ पर होता है जहां की आबहवा ठंढी और स्वास्थ्यकारक है। इस कोंसिल का अधिवेग्रन हफ़्ते में कम से कम एक बार होना चाहिये। कोंसिल के हर मिस्बर के आधीन एक महकमा है जिसमें एक ही प्रकार का काम होता है। ऐसे जुल आठ महकमे हैं।

(१) फ़ारेन डिपार्टमेग्ट (महक्सा बिदेशीय) जिसका सम्बन्ध ब्रिटिय इंडिया के बाहर रियासतों से है जैसे भारत की रचित देशीय रियासतें, अफ़गानिस्तान और हिन्द्रस्थान के बाहर के देश।

- (२) होम डिपार्टमेग्ट (सहकमा देशोय) जिसमें भारत के शासन का साधारण रोति से और अदालत जेल और पुलिस के विशेष रोति से काम काज होते हैं।
- ं (३) महनमा मालगुज़ारी और खेती। जो खेती, धरती क्या श्रमल, श्रकाल पीड़ितों की सहायता, जंगल और पैमाइश असम्बन्धीय काम काज करता है।
  - (8) महनमा व्यापार श्रीर शिल्पनना। निसमें देश ने भीतर श्रीर वाहर का व्यापार रेल, डाक, तार, वन्दरगाहों, नहाज़ों श्रीर महसूलों के मामिले निर्णय किये, जाते हैं।
- (५) महतमा माल। उन सारे विषयों का निपटारा करता है जो नगद, खजाना, टजसाल, बैंक, इस्टाम, नोट, सरकारी नीकरों को तनख़ाह और पेनशन, नमक और अफ़ीम से सम्बन्ध रखते हैं।
- (६) महनमा सरकारी तामीरात। यह महनमा उसी मेम्बर के प्राधीन है जिसके पास मालगुज़ारी और खेती का महनमा है। इस में सड़कों, नहरों और सरकारी मनानों का काम किया जाता है।
  - (७) महनमा तालीम (शिचा) श्रीर लोनल सेल्प् गवर्नस्पर (स्थानीय स्वराज्य)। इस ना सम्बन्ध शिचा स्कूल नालेज डिस्ट्रिक्ट भीर म्युनिसिपल बोर्डी ने साथ है।
- (८) महनमा कानून बनाने का (लेजिस्नेटिव डिपार्टमेग्ट)। यह महनमा वृह सारे कानून बनाता है जिन पर पीईट से लेजिस्नेटिव (कानून बनानेवालो) कौसिल विचार करती है।
- कोटी दलजिक्युटिव कींसिल के सिवाय जैसा हम जपर लिख चकी सारे काम करती है दूसरी बड़ी कींसिल कानून बनानेवाली की है। दलजिक्युटिव कींसिल के सब मेस्बर उसके

भी मेखर होते हैं। इनके सिवाय देश के और बड़े बड़े आदमी भी मेखर होते हैं। आजकल इसमें जुल ६८ मेखर हैं इन में ३६ सरकारी मेखर हैं और ३२ सरकारी नहीं हैं। इनमें जुल हिन्दू हैं और जुल सुसलमान। यह कौसिल सारे भारतवर्ष के लिये कानून बनाती है। इसके सारे अधिवेशन साधारण के लिये खुले हैं। जल्दी में कोई कानून नहीं बनाया जाता। जिस कानून के बनाने का बिचार होता है वह पहिले अंगरेज़ी और भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में छाप कर प्रकाशित कर दिया जाता है जिस से किसी की हानि होती हो तो वह बिरोध करे। पिर कानून के इस ससीदे पर कौसिल बिचार करती है। मेखर लीग अपना अपना मत प्रकाश करते हैं। फिर जब वह "पास" हो जाता है तो कान्त बन जाता है।

् लेजिस्नेटिव कौंसिल का कोई मेस्बर पिंबूक (सरकारी) मासलों के बार में प्रम कर सकता है। श्रामदनी श्रीर जुर्च के सालाना तख़सीने का कचा चिट्ठा एक बार विचार के लिये इसमें श्राता है। वह पढ़ा जाता है और एक सरकारी मेस्बर सब बातों का पूरा व्यौरा कह सुनाता है। कोई काम किपाकर नहीं किया जाता न कोई बात ग्रेस रखी जाती है। कानून बनाने या देश की श्रासदनी श्रीर खर्च श्रीर टिक्सों के बिषय में जो कुछ गवर्नमेरक करती है उसे सब लोग अच्छी तरह जान जाते हैं।

#### १ (२) स्वेवार गवर्से गढ़े।

१—प्राचीन काल में सारत बहुत सी रियासती और राज्यों में बँटा था। सुगल बादमाही के समय में उनका राज्य सूबी में बाँटा गया था। अब भी उसी तरह ब्रिटिम इंडिया पंदरह सूबी में बँटा है जिनमें से दस बड़े हैं और पांच छोटे। र वहे बड़े स्व यह हैं:-

(१) बंगाला (२) सदास (२) वस्वई (४) संयुक्त प्रान्त (५) बिहार श्रीर उड़ीसा (६) पंजाब (७) सध्यप्रदेश (८) ब्रह्मा (८) श्रासाम (१०) पश्चिमीत्तर सीमा का स्वा। कोटे कोटे ख्वे यह हैं; (११) दिसी (१२) श्रजमेर शौर मेरवाड़ा (१३) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (१४) कुड़ग (१५) श्रग्डमान श्रीर निकोबार दीप ससूह।

वह सब गवनिसेण्ड आफ इंडिया के आधीन हैं। हर एक स्वे में एक ही तरह की हुकूसत है, एक ही कानून और अफ़सर भी एक ही तरह के हैं। अफ़सरों के दरजे भी एक से हैं और हर एक स्वा सारे महकमी को रिपोर्ट नियमानुसार भारत गवनिसेण्ड के पास मेजता है।

8—मदरास, वङ्गाला श्रीर बस्वई सब से पुराने श्रंगरेज़ी सूवे हैं। इनमें से हर एक का हाकिस गवर्नर कहलाता है श्रीर इंगलिस्तान से नियुक्त होकर श्राता है। हर एक गवर्नर के यहां एक लेजिसलेटिव कौंसिल श्रीर एक एक्जिक्युटिव कौंसिल भी है। छोटी प्रबन्धकारिणी कौंसिल के तीन मेम्बर होते हैं जिनमें से एक श्रवश्य ही भारतवासी होता है, वाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान। बड़ी कौंसिल के कानून बनानेवाले प्रचास मेस्बर होते हैं जिन में गैर सरकारी मेम्बर श्रिक होते हैं।

भ चार स्वों में (१) संयुक्ष प्रान्त (२) पंजाब (३) विद्वार श्रीर उड़ीसा और (१) ब्रह्मा में सब से बड़ा हाकिस लेफटेपट गवरनर हैं जिन्हें वादसराय भारत के सिविख सरविस के यफ़सरों में से चुनते हैं। वह पांच बरस तक हुक्सत करते हैं। उनमें से ख़ुछ के यहां छोटी सी प्रवन्धकारिणी कौंसिलें भो हैं। कानून बनानेवाली बड़ी कौंसिलें सब के यहां हैं। ६— और सूर्व जिनका चित्रफल कम है चीफ कमिश्ररों के शासन में हैं। उनके यहां कोई कोंसिल नहीं होतो। वह विलक्षण गवर्नर जनरल के श्राधीन हैं।

० हर स्वा ज़िलों में बँटा हुआ है। बिटिश इंडिया में कुल २६० ज़िले हैं। हर एक ज़िला अपने आप पूरा होता है और जसा एक ज़िले का प्रबन्ध है वैसाही सब का है। एक हो तरह के ओहरेदार हैं, और एक ही वानून माना जाता है। कुछ ज़िले तो बहुत बड़े हैं पर ऐसे बहुत हैं जिनकी आबादों कम है। कुछ छोटे छोटे ज़िले भी हैं जिनकी आबादों बहुत है। ज़िले की आबादों दस से पंन्टरह लाख तक होती है।

द—पंजाब और अवध और सध्यप्रदेश और और छोटे सूबों में ज़िले के बड़े हाकिस को डिएो किस्थानर कहते हैं। और बड़े बड़े सूबों में यह कलकर कहलाता है। इसके आधीन अफसरों का असला होता है। एक असिस्ट एट किस्थानर या डिपटी कालेकर, एक अफसर पुलिस, एक इंजिनियर, एक सिविस सरजन, एक अफसर जंगलात, एक सुपरिनटेन डेएट जेल इत्यादि। कोई कोई अफसर तोन तीन चार चार ज़िलों में दौरा करते हैं जिन्हें हल्ला या किस्मत कहते हैं जसे इन्सपिक्टर मदारिस। यह अफसर अंगरेज़ और हिन्दु स्थानी दोनों हो सकते हैं। हिन्दु स्थानी कलकर, डाक्टर और सिविल सरजन इत्यादि भी हैं।

द सुबों में तीन तीन चार चार ज़िले मिलाकर एक किस्प्रिनर के आधीन कर दिये जाते हैं। ब्रिटिश इण्डिया में ऐसे पचास कमिश्रनर हैं। वह ज़िलों के अफ़सरों के काम की निगरानी करते हैं।

१० वंगाल और ब्रह्मा ने सिवाय हर एक सूने में ताजुने जो एक एक अफ़सर ने अधिकार में हैं जिसे

तहसीलदार कहते हैं। वह अपने इलाके पर इसी भांति इक्स्मत करता है जैसे डिप्टी कमियनर ज़िले पर। सैकड़ीं तहसीलदार हैं और वह सबके सब हिन्दुस्थानी हैं। वह बड़ी मिहनत के साथ चुने जाते हैं। वह लोग सब पढ़े लिखे होते हैं। सारे क़ानून का ठीक ठीक पालन और ज़िमीदारों की रचा तहसीलदार को ईमानदारी और योग्यता के आधीन है।

#### (३) लोकल सेल्फ़ गवर्नमेग्ट। (स्थानीय स्वराच्य)

१—भारत खितिहर देश है। गांवों की अपेचा इसमें बड़े शहर बहुत थोड़े हैं। अगले दिनों में हर गांव में अफ़सर थे। लग्बरदार सब से बड़ा होता था जिसे कहीं कहीं पटेल भी कहते हैं। वह गांव के बड़े बूढ़ों को पचायत की सहायता थे भगड़ों का निपटारा करता था। इस के सिवाय गांव में एक पटवारों भी रहता था जो ऐसा हिसाब लिखता और काग़ज़ बनाता था जिनसे यह जाना जाय कि खेत खेत का कीन सालिक है और हर किसान से कितना पोत मिलना चाहिये। ऐसेही गांव में एक चौकोदार भी होता था। यह सब अधिकारी फ़िसल कटने के समय ज़िमीदारों से कुछ अनाज पाते थे। किसी को नगद तनख़ाइ नहीं मिलती थे।

२—आजकल इन लोगों को भी और सरकारी नौकरीं की तरह नगद तनखाहैं मिलती हैं और वह सब तहसीलदार के आधीन रहते हैं।

३— खल और जल सेना, पुलिस, नहर, रेल, सरकारी द्रमारती और सड़कीं और देश की भलाई के बड़े बड़े कामों का कायम रखना, भीतरी और बाहरी व्यापार को रखा और उन्नति, सिक्का वनवाना, मालगुज़ारी तहसील करना, कानून बनाना और ऐसे ही सब कामी का प्रबन्ध जिनका लगाव सार देंग से है सुवेवार गवनें भेएं करती हैं। पर जितने सम्य देंग हैं उनमें बहुतेर ऐसे काम हैं जिन्हें लोकल (स्थानीय) कह सकते हैं जैसे बाज़ारों और गिलयों की सफ़ाई रोग्रनी, साफ़ पानी पहुंचाना बचों को पढ़ाना, दवाख़ाने और ऐसे हो अनेक काम इनको ग्रहरों के रहनेवाले अपने चुने हुये मेम्बरों को सभा के दारा बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि औरों की अपचा वह लोग अपने ग्रहरों और क्सबों का हाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके सिवाय जब वह उस रुपये को खर्च करने लगें जो उन्हों ने टिकस लगा कर इकड़ा किया है तो यह अनुमान होता है कि वह इस बात का बिचार कर लेंगे कि इस धन की एक की ही अकारण न जाय और परम उचित रीति से खर्च किया जाय। लोकल सेल्फ़ गवनें मेग्र (स्थानीय खराज) इस इसी को कहते हैं।

8—पहिले पहिल तो इस रीति को बड़े बड़े शहरों के लोगों ने अच्छा न जाना क्योंकि यहां यह नई बात थी। लोग कहते थे कि यह काम सरकार का है, हमारा नहीं। टिकंस लगाना और उसकी खर्च करना सरकार का धर्म है। इसके सिवाय हमें अपने कामों से छुटी नहीं कि इस इसे भी करें; न हमें परवाह है क्योंकि इनके करने से कोई ईनाम न मिलेगा।

प्रचार को बम्बई, कलकता और मद्रास ऐसे बड़े बड़े यहरों के कुछ सुख्य रहनेवालों ने इस काम के करने में अपनी अनुमति दी। शहरों की ऐसी सभा को म्युनिसिपल कमिटी कहते हैं और मेम्बरों को म्युनिसिपल कमिश्रनर। इनमें बहुत से तो शहर के रहनेवाले चुनते हैं और कुछ गवरमेग्द्र नियत करती है। इनका सभापति चेयरमैन कहलाता है। अब ऐसे

वहुत से शहर हैं जहां स्युनिसियल कमेटियां हैं श्रीर उनका मेस्बर बनना लोग श्रपने लिये वड़ाई समस्ति हैं। १८१० ई० में ऐसी सात सी कमेटियां थीं श्रीर उनमें दस हज़ार मेस्बर थे। इनमें तीन चौथाई भारतवासी थे। इन लोगों ने कमेटियों के खरचे के लिये कई करोड़ रूपया चुंगी श्रीर श्रीर महस्तों से जमा किया।

है—१८८३ ई० में लार्ड रिपन ने जो उस समय गवर्नर जनरल ध यह निर्णय किया कि शहरों हो नहीं बरन गांव भी अपने कामों का प्रवन्ध जहां तक हो सके आप करें, अपने मदरसीं, असपताल और सड़कों का आप बन्दोबस्त करें और देखें भालें। इसके लिये लार्ड साहेब ने बहुत से गांवों के बोर्ड बना दिये जिनके मेम्बर सरकारी नहीं हैं। गांववाले उनको चुनते हैं। पर भारत के किसी किसी प्रान्तों के गांववाले बहुत पढ़े लिखें नहीं होते इससे सब जगह एक हो कायदा जारी नहीं है। बहुत से गांव अपनी देख भाल के योग्य न निकले।

७ लार्ड रिपन की आजा पर सार सदास में असल हुआ गर्यों कि वहां लोग अच्छी तरह पढ़े लिखे थे। यही सूबा सब से पहिले अपरिज़ी राज में आया और यहीं सब से पहिले सदरसे खुले। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है और हर तहसील में लोकल बोर्ड। गांवीं का एक छोटा ससुदाय एक पंचायत के प्रवन्थ में रहता है। पंजाब के सब ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है।

द—१८१० ई० में भारत में १८७ डिस्ट्रिक बोर्ड शीर ५१७ खोलल बोर्ड थे शीर इनके हैं में बर भारतवासी थे। बोर्डी की अपने इलाकों में टिकस लगाकर रूपया जम्मा करने की शाला है जिसे वह आप सड़कीं मदरसीं श्रीर असपताली में खरच करते हैं।

#### ( 8-) भारंत की रचा।

१—भारत की गवरमेण्ड इस बात का ध्यान रखती है कि
देश में एक बड़ी सेना उपस्थित रहे। हमारा जीना और हमारी
रचा इसी पर निर्भर है। इसके अनेक लाभ है। यह न ही
तो सभ्यता उसके सुख और आनन्द सब एक चल में नष्ट हो
जायं; व्यापार इक जाय, खेत बिना बोये जोते पड़ रहे और
देश में उपद्रव और मारकाट होने लगे।

२—दसी कारण हमारी सरकार एक प्रवत्त सेना तैयार रखती है। सिपाही पूरे हथियार लिये हुये हैं और पूरी कवादद जानते हैं। इन्हें अच्छा खाना और बड़े बड़े बारिक रहने को मिलते हैं और उनकी सब तरह से देख भाल की जाती है। सेना में सिपाही गोरे भी हैं और देशों भी।

३—गोर सिपाहियों की गिनती ७० हज़ार है। वह सब बली जवान हैं। भारत में पांच बरस से अधिक नीकरों नहीं करते। इससे सिवाय ठहरें तो उनका बल और उलाह दोनों घट जायं। यह बड़े बड़े खास्य बढ़ानेवाले स्थानों में रक्खे जाते हैं और रेल द्वारा बहुत ही जल्द भारत के एक भाग से दूसरे भाग में भेजे जा सकते हैं।

8—हिन्दुखानी सिपाही लगभग एक लाख साठ हज़ार है। वह बहुधा लड़नेवाली जातियों में से भरती किये जाते हैं, जैसे पंजाबी, सिख, राजपूत, पठान, जाट। इन सब की अच्छी तनख़ाहैं मिलती हैं और सब तरह से इनकी देख भाल होती है। दनके अपसर तीन हज़ार अंगरेज़ और बहुत से देशी है। रिजिमेंट के सब से बड़े अपसर की कर्नल कहते हैं। इसके मू—इनके सिवाय बन्नसटेर भी हैं। इनकी तनख़ाह कुछ नहीं होती पर इन्हें हथियार दिये जाते हैं श्रीर उन्हें सेना को क्वाइट सिखाई जाती है जिससे कहीं लड़ाई छिड़ जाय तो वह शहरीं किलीं श्रीर पुलों को रचा कर सकें। वायव्य श्रीर श्रीन कोन की सीमा पर जंगी पुलिस रहती है जो सिपाहियों की तरह हथियार बन्द रहती है श्रीर जिसका काम शान्ति रखना है। सेना से उसको कुछ सम्बन्ध नहीं।

्राज को रचा करता है और उन सार जहाज़ों की भी रखवाली करता है जो व्यापार को बस्तु भारत से दूसरे देशों को ले जाते हैं या वहां से जाद जाते हैं। ससुद्र की राह से कोई बेरी भारत पर चढ़ नहीं सक्ता। जल सेना को ग्रेट ब्रिटन की आमदनी से तनखाह मिलती है। भारत के रुपये से इसे कुछ नहीं दिया जाता।

#### (५) पुलिस और जील।

जैसे लड़ाई के अवसर पर मेना इसारी रहा करती है और चढ़ाई करनेवालों को दूर भगाने पर कसर कसे रहती है, वैसे ही शान्ति को दगा में शान्ति चाइनेवाली प्रजा की रखवाली पुलिस करती है। वह चोरों और डाकुश्रों को दवाये रखती है। इर एक ज़िले में पुलिस का बड़ा अफ़सर होता है जिमे सुपरिन्टे खेंग्ट पुलिस कहते हैं। उसकी सहायता को एक असिस्ट ग्ट और बहुत से इन्सपेकर होते हैं जिनके आधीन कनिस्टेवल हुआ करते हैं। सुपरिन्टे खेंग्ट पुलिस ज़िला के साहित करीकटर या डिपटी कमिश्रर और स्वे के इन्सपेकर जनरल पुलिस के आधीन होता है। ब्रिटिश इंग्डिया में डेढ़ लाख के लगभग पुलिस के नौकर

थीर लगभग सात लाख चीकीदार हैं। इन सब का सालाना ख़र्च लगभग चार करोड़ होता है। हर ज़िले में एक जेलखाना अपने अपने सुपरिन्टे खेख के आधीन होता है। पुराने समय में नीग यह समभाते ये कि अपराधियों को जैलखाने की सजा केवलें दुख देने और औरों को चेता देने के लिये दी जाती थी। पर अब सब मुलकों में गवर्नमेग्ट इस बात का भी उद्योग करती है कि चोरी का स्वभाव सुधारा जाय। बहुतेर केवल इस कारण चोरी करते हैं कि उनकी जीविका का न कोई और उपाय है और न वह कोई पेशा या हुनर जानते हैं। ऐसे लोगों को जिल्खानों में अब पेट पालने के गुन सिखाये जाते हैं जैसे क्याई, खमे दोज़ी, का, बढ़ई या जुहार का काम, बंत की चीज बनाना और दरी बीनना। अगले दिनों में कैदियों के साथ बड़ी निदुराई की जाती थी। कहा जाता है कि कहीं कहीं जेलखाने जाना मर्ने की जाना समका जाता था। अब कैदियों की बड़ी देख भाल की जाती है उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलता है और कायदे से कसरत कराई जाती है। वह सबरा होते ही उठते हैं खाना खाते हैं; सबेरे सबेरे काम करते हैं, फिर आराम करते हैं और दीपहर की खाना खाते हैं। फिर काम करते हैं। तीसरी बार उन्हें सन्धा समय खाना मिलता है। फिर रात को बन्द कर दिये जाते हैं। जिनकी चाल चलन अच्छी होती है और मिहनत से काम करते हैं वह बहुधा क़ैद की मियाद भुगतने से पहिले ही छोड़ दिये जाते हैं। गवर्नमेग्ट कैदियों से ऐसा सन्त क्यों करती है। इस लिये कि उन्हें मिहनत करने का हीसला ही जाय और उनकी प्रकृति सुधर जाय जिससे वह जैनखाने से निवाल कर बाहर भले मानुस बन जायं, चैन से दिन काटें श्रीर ईमानदारी से पैसा कमाये।

#### (६) न्याय श्रीर श्रदालतं।

१ हमारी अदालतों का आजवाल जो प्रबन्ध है, वह १८६१ ं में आरम हुआ है जब भारत में हाई कोर्ट का ऐक्ट पास हुआ है। श्रीर कलकत्ता मदरास और वम्बई में हाई कोर्ट खोले गये है। वादशाह ने इन में जज नियुत्त किये। इन में से एक तेहाई बारिस्टर ऐट ला थे; इतने ही डिस्ट्रिक्ट जज श्रीर कानून जाननेवाले लोग थे। १८६८ ई० में इलाहाबाद में हाई कोर्ट श्रीर लाहीर में एक चौफ कोर्ट खुला।

र—यों तो भारतबर्ष के सब ज़िलों में एक एक सिविल श्रीर संग्रन जल है पर कार्य्य की श्रधिकता पर उसे श्रसिस्टण्ट भी मिल ज्ञाता है। इर एक छूवे के ज़िलों की श्रदालत उसके 'हाई कोर्ट या चीफ कोर्ट के श्राधीन है जो प्राणदण्ड के हर एक फ़ैसले की श्रन्तिम श्राज्ञा सुनाती है।

३—सेशन अदालत के आधीन तीन दर्जी के मिलिस्ट्रेटों की किच्छिरों हैं। अव्वल दरजे के मिलिस्ट्रेट दो वरस की क़ैद और एक हज़ार क्पये ज़रमाना करने का अधिकार रखते हैं। इसरे दरजे के क महीने को क़द और दो सो क्पये तक ज़रमाने का और तीसरे दरजे के एक महीने की क़ैद। और पचास क्पये ज़रमाने का। डिपटी कमिश्रनर या कलकर भी अवल दरजे के मिलिस्ट्रेट होते हैं।

8—नीची अदालतों के फ़ैसलों की अपील जंची अदालतों में हो सकती है। दूसरे और तीसरे दरजे के मजिस्ट्रेट के हुका की अपील ज़िला के मजिस्ट्रेट के यहां और उसके फ़ैसले का सेशन जज के अदालत में और उसके हुका का हाई कोई या चीफ कोई में हो सकती है। ५—इन के सिवाय सवजज श्रीर मुन्सिफी की छोटी छोटी श्रदालतं भी हैं।

## (७) भारत के कर (महसूल) श्रीर उनके खर्च का ब्यीरा।

१—भारत महसूलों श्रीर टिकस से जी श्रामदनी होता है।
उसे सरकार यहां के रहनेवालों के लाभ के लिये ही खर्च कर
देती है श्रीर उसे बटोर कर रखने का उद्योग नहीं करती।
सरकार को उतने ही रुपये की श्रावश्यकता है जिससे शासन
प्रबन्ध का खर्ची पूरा पड़ जाय। श्रामदनी कम हो या बहुत,
सब उन श्रनितती सुख चैन के रूप में जिन पर वह खर्च की
जाती है देशवासियों को फिर मिल जाती है। जब कभी कुछ
रुपया बच रहता है तो शिचा श्रादि उपयोगी कामों में खर्च
कर दिया जाता है या कोई टिकस छठा दिया जाता है।
जैसे नमक पर पहिले २॥ मन टिकस श्रा पीछे घटा कर २)
रह गया। श्रव १) कर दिया गया है। भारत गवरमेग्ट के
महस्रल क्या हैं ? कितने हैं कहां से श्रीर कैसे श्राते हैं।

२—१८११ ई॰ में भारत के महस्ती से ग्रामदनों एक ग्रंब तेरह कारोड़ से कुछ जपर थो। ग्रामदनों के बड़े बड़े वसीलें नीचे लिखे हैं। जमीन का लगान १९ कारोड़ रुपये रेल को ग्रामदनी १८ कारोड़ रुपये ग्राबकारी ग्रर्थात ग्रराब गांजा चर्स ग्रादि के टैक्स १० कारोड़ रुपये कास्ट्रम खुटी यानी ग्रानेवाले माल व जानेवाती

माल का टैक्स

८ करोड़ कपये ७७ करोड़ कपये

स्टाम्य को विक्रो

श्रभीम का महस्ल ७ करोड़ रुपये नहरीं की श्रामदनी ५ करोड़ रुपये नमक का महस्ल ५ करोड़ रुपये हाक, तार श्रीर टकसाल की श्रामदनी 8 करोड़ रुपये वाकी १५ करोड़ रुपया छोटी छोटी मदों से मिला।

३—यासकीं की श्रामदनी का सब से बड़ा श्रंथ सदा धरती को मालगुज़ारी रही है। भारत में सब धरती का सरकार मालिक है। जो धरती जिसके पास हो या जो उसमें खेती करें उसकी धरती का लगान ऐसे ही देना पड़ता है जैसे कोई दूसरे के घर में रहता हो तो उसे केराया देता है। पहिले यह केराया बहुत था। श्रव श्रद्धरेज़ी राज में बहुत कम है।

8—भारत के प्रान्तों में लगान देने को दो रीतियां हैं जिन्हें गयतवारी श्रीर ज़िमीदारी कहते हैं। पहिलो रीति मदरास के बहुत से प्रान्तों में बस्बई, श्रासाम श्रीर ब्रह्मा में प्रचलित है। इसके श्रुसार कृष्णकार सीधा सरकार को लगान देता है।

५—ज़िमीदारों को रीति भारत के उत्तर और मध्य में प्रचलित है। धरती एक ज़िमीदार या एक जाति के पास होती है। सरकार उस ज़िमीदार से मालगुज़ारी ले लेती है और ज़िमीदार किसानों से पाता है।

६—यह रूपया कैसे ख़र्च होता है ?

नगभग — ३१ करोड़ रूपया सेना पर

१८ करोड़ रूपया रेली पर

२३ करोड़ रूपया राजशासन प्रवन्ध पर

जसे सरकारो नीकरों की तनखा हैं

११ करोड़ रूपया महस्लों की तहसील में

४३ करोड़ रूपया श्रावपाशी (नहरों) में

करोड़ क्पया सरकारी दमारती पर
 करोड़ क्पया डाक तार श्रीर टक्साल पर।

७—१४ करोड़ जो बचा वह छोटी छोटी मदों में ख़च है। जाता है इसमें से १ करोड़ रुपया अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये अलग रख लिया जाता है। तीन करोड़ रुपया तीन जपया सैवाड़ा की निरख से सरकारी कार्जे का सद दिया जाता है। यह वह कर्ज़ा है जो सरकारने समय समय पर रेल बनने या नहरें खुदाने के लिये लिया है। यह कर्ज़ा अब चार अरब से अधिक है। रेलों और नहरों की बड़ी आवश्यकता थी और साधारण आसदनी से उनका ख़र्च किकल नहीं सकता था। सद देने में कोई कठिनाई नहीं है।

सरकार अङ्गरेजी को सब कोई तीन सपया सैकड़ा ब्याज पर रूपया उधार देने को तैयार है। चौंकि करजा देनेवाला जानता है कि उसका रूपया कहीं जा नहीं सकता। सरकार के राथ में रहने में कोई जोखिम नहीं है।